# HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME V, PART I.

# राजपूताने का इतिहास

पांचवीं जिल्द्र, पहला भाग



#### THE

### HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME V, PART I.

### HISTORY OF THE BIKANER STATE

PART I.

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR SĀHITYA-VĀCHASPATI Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt., (Hony.)

PRINTED AT THE VEDIO YANTRALAYA, A J M E R.

(All Rights Reserved.)

First Edition } 1939 A. D. { Price Rs. 6.

#### PUBLISHED BY

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati
Dr. Gaurishankar Hirachand Ojba, D. Litt,
Ajmer.



This book is obtainable from:-

- (1) The Author, Ajmer.
- (11) Vyas & Sons, Booksellers, Ajmer.

# राजपूताने का इतिहास

पांचवीं जिल्द, पहला भाग

## बीकानेर राज्य का इतिहास

प्रथम खंड

श्रन्थकर्ता महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र श्लोभा, डी० लिट्० (श्लॉनरेरी)

> बाब् चांदमल चंडक के प्रवंध से वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में छपा

> > सर्वाधिकार सुरचित



राव वीका

## परम पितृभक्त अद्म्य साहसी बीकानेर राज्य के संस्थापक बीरवर रावा बीका

<sub>की</sub> पवित्र स्मृति को

साद्र समर्पित

# भूमिका

श्रीहास के द्वारा हमें किसी देश अथवा जाति की अतीत कालीन संस्कृति और उसके उत्थान पवं पतन के क्रमिक विकास का झान होता है। श्रीहास सभ्यता और उन्नित का द्योतक तथा पूर्वजों की कीर्ति का अमर स्तंभ है। वह अतीत का आभास देकर वर्तमान का निर्माण और भविष्य का पथ-प्रदर्शन करता है। जिस देश अथवा जाति में जितनी अधिक जागृति है, उसका इतिहास भी उतना ही अधिक उन्नत एवं पूर्ण होना चाहिए। थोड़े शब्दों में कह सकते हैं कि इतिहास जीवन और जागृति का प्रमाण है।

विशाल महाद्वीप पशिया के दिल्ला भाग में स्थित भारतवर्ष सभ्यता श्रौर संस्कृति की दृष्टि से संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस देश ने प्राचीन काल में कितनी ही जातियों का उदय श्रीर श्रन्त देखा है। इसके वन्न:स्थल पर कितने ही राष्ट्र वने श्रीर विगढ़ चुके हैं। राजपूताना इसी देश का एक प्रसिद्ध प्रदेश है, जिसका इतिहास की दृष्टि से अपना अलग स्थान है। इसे हम भारत की वीरभूमि कहें तो अयुक्त न होगा। कर्नल टॉड के शब्दों में "राजस्थान में कोई छोटा-सा राज्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें 'धर्मापिली' जैसी रणभूमि न हो श्रीर न कोई ऐसा नगर है, जहाँ 'लियोनिडास' जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।" यहाँ की भूमि का अखु-अखु वीरों के रक्त से सिंचित है, और अपने प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाता है। यहां का इतिहास जिस प्रशंसनीय ंषीरता, श्रनुकरणीय श्रात्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग श्रीर श्राद्शे स्वातंत्र्य-प्रेम की शिचा देता है, वैसा श्रन्य किसी स्थान का नहीं। यह वस्तुत: खेद का षिषय है कि परिस्थिति वश अथवा राजपूताने के निवासियों में इतिहास प्रेम की कमी होने के कारण यहां का इतिहास पूर्ण रूप से सुरिचत नहीं एह सका, जिससे यहुथा प्राचीन श्रेषलायद्ध इतिहास वहृत कम मिलता है।

एक समय था, जब भारतवासी अपने देश के इतिहास के प्रति
उदासीन रहते थे। सत्य वृत्त के अभाव में सुनी-सुनाई अतिरंजित
कहानियां ही इतिहास का स्थान लिये हुए थीं, पर गत शताब्दी में इस
दिशा में विशेष उन्नति हुई है। 'राजस्थान' का विस्मृत गौरव प्रकाश में
लाने का श्रेय कर्नल टॉड को ही है। उसके बहुमूल्य श्रन्थ 'राजस्थान'
के द्वारा क्रमशः यूरोप एवं भारत के श्रनेक विद्वानों का ध्यान राजपूताने
की श्रोर श्राकृष्ट हुआ। उनके श्रनवरत उद्योग, श्रपूर्व श्रध्यवसाय तथा
विद्वत्तापूर्ण श्रनुसन्धानों के फलस्वरूप इस वीर-भूमि का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास, जो पहले श्रन्धाकारावृत था श्रव बहुत कुछ प्रकाश में
श्रा गया और श्राताजाता है। शनै:-शनै: लोगों की रुचि भी इतिहास की श्रोर
वढ़ती जा रही है। फलत: श्राज हमारे साहित्य की श्री-वृद्धि करने के लिए
छोटे-वड़े कई इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा ज्ञान-वृद्धि के साथसाथ हमें श्रपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण कार्यों, रहन-सहन, श्राचार-विचार
श्रीर रीति-रिवाज श्रादि का परिचय मिलता है।

राजपूताने में इस समय सब मिलाकर छोटी चड़ी इक्कीस रियासतें हैं। इनमें से सात प्रमुख रियासतों का इतिहास कर्नल टांड के ग्रन्थ में आया है। मेवाड़ के सीसोदियों के पश्चात् राजपूताने में रणवंका राठोड़ों का गौरवपूर्ण स्थान है। अब भी उनका राज्य राजपूताने के एक बड़े भाग में फैला हुआ है। वर्तमान राठोड़ों का मूल पुरुप राव सीहा कन्नीज की तरफ़ से विश्सं की १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इधर आया और उसके वंशजों ने पीछे से धीरे-धीरे इधर अपना राज्य स्थापित किया। उसके वंशधर राव जोधा ने राठोड़ राज्य को दढ़ किया और जोधपुर वसाया, जिससे उस राज्य का नाम जोबपुर हुआ। बीकानेर राज्य का संस्थापक राव जोधा का पुत्र बीका था, जो आदर्श पितृभक्त होने के साथ ही अत्यन्त बीर, नीतिज्ञ और कुशल शासक था। उसने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर जोधपुर राज्य से अपना स्वत्व त्याग दिया और उत्तर की तरफ़ जाकर अपने लिए जांगल देश विजय किया। अपने वाहुवल से जिस विशाल

राज्य की स्थापना उसने की, उसका गौरव अब तक अन्तुएए बना हुआ है और उसके वंशधर अब तक उसके स्वामी हैं।

यह राज्य राजपूताने के उस भाग में वसा हुआ है, जहां रेगिस्तान अधिक है और पानी की बहुधा कमी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन-काल में विदेशियों का ध्यान इस ओर कम ही गया और उन्होंने इसे विजय करने में विशेष उत्साह न दिखलाया। मरहटों के प्रभुत्व का काल राजपूताने के लिए बड़े संकट का समय था। मरहटों के आतंक से राजपूताना के कितने ही राज्य भयभीत रहते थे और उन्हें उनके आक्रमणों से बचने के लिए धन आदि की उनकी मांगें सदा पूरी करनी पड़ती थीं, परन्तु अपनी अनुकूल प्राकृतिक बनावट के कारण बीकानेर राज्य मरहटों के आक्रमण से सदा बचा रहा और यहां के शासकों को कभी उन्हें चौथ (खिराज) आदि कर देना न पड़ा। उन्होंने मुसलमान बादशाहों को कभी खिराज न दिया और इस समय भी अंग्रेज़ सरकार उनसे किसी प्रकार का खिराज नहीं लेती, जब कि भारत के अधिकांश राज्यों को प्रतिवर्ष निश्चित रक्षम देनी पड़ती है।

मुगल शासकों ने इस राज्य को विजय करने की अप्रेक्ता यहां के शासकों से मेल रखना ही अञ्झा समभा। उनके साथ का बीकानेर के राजाओं का मैत्री-सम्बन्ध वड़े ऊंचे दर्जे का था, जो उन( मुगलों )के पतन तक वैसा ही वना रहा। अंग्रेज़ों का अधिकार भारतवर्ष में स्थापित होने पर बीकानेर के शासकों ने इस प्रवल शक्ति से मेल करना उचित समभ उनसे सन्धि करली, जिसका पालन अब तक होता है।

यह राज्य सदा से उन्नितशील रहा है। वैसे तो पिछली कई पीढ़ियों से ही यहां उन्नित के लज्ञण दृष्टिगोवर होते रहे हैं, पर वर्तमान वीकानेर नरेश के राज्यारम्भ से ही इस राज्य में जो परिवर्तन एवं उन्नित हुई है वह विशेष उन्नेखनीय है। इनके उद्योग से नहरो का प्रवन्ध होकर बीकानेर राज्य का बहुतसा उत्तर-पश्चिमी भाग सरसद्ज़ हो गया है। जगत्प्रसिद्ध 'गंगा नहर' के निर्माण को हम बीकानेर राज्य के वर्तमान

इतिहास की एक युगान्तरकारिणी घटना श्रीर महाराजा साहब का भगीरध प्रयत्न कह सकते हैं। इसके द्वारा राज्य को श्रार्थिक लाभ होने के साथ ही प्रजा की स्थिति में भी चहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले बीकानेर राज्य में गमनागमन के मार्ग सुगम न थे। सफ़र ऊंटों-द्वारा होता था, जिसमें ख़तरा विशेष था श्रीर समय भी श्रिधक लगता था। श्रव राज्य के प्राय: प्रत्येक प्रधान भाग में रेख्वे लाइन वन गई है श्रीर मोटरें तो हर जगह श्राती जाती हैं। फलत: श्रावागमन में बड़ी सुविधा हो गई है, जिससे राज्य की चहुत कुछ ज्यापारिक, श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक उन्नति हुई है।

इस उन्नतिशील राज्य का इतिहास विलक्षण क्रांति श्रौर वीरों के त्याग एवं विलद्गान की गाथाश्रों से पूर्ण है, जिनके बल पर भारतवासी श्राज भी श्रपना मस्तक उन्नत कर सकते हैं। श्रंग्रेज़ों के भारत में श्राने के पूर्व यहां का कोई क्रमवद्ध इतिहास न था। श्राज से लगभग सौ से श्रधिक वर्ष पूर्व कर्नल जेम्स टॉड ने 'राजस्थान' नामक यहद् ग्रन्थ लिखा, जिसमें इस राज्य का संन्तित इतिहास दिया है; पर उसमें कितनी ही घटनाएं सुनी-सुनाई वातों के श्राधार पर लिखी होने से सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। जोनाथन स्कॉट्, वोइलो, विलियम फ्रेंकिलन, पिल्फ़न्स्टन, हर्वर्ट कॉम्प्टन, जॉर्ज टॉमस श्रादि विदेशी विद्वानों ने यथाप्रसंग श्रपने ग्रन्थों में वीकानेर राज्य का कुछ परिचय दिया है, पर उससे किसी घटना विशेष पर ही प्रकाश पड़ता है। हाँ, पाउलेट श्रौर श्रर्क्तिन के गैज़ेटियरों से यहां के इतिहास का श्रव्छा परिचय मिलता है।

वीकानेर के नरेशों में श्रिधकांश स्वयं विद्वान् और विद्याप्रेमी हुए हैं। उनके रचे हुए श्रनेक ग्रन्थ श्रव भी उपलब्ध हैं श्रीर उनके श्राश्रय में वने हुए संस्कृत श्रीर भाषा के ग्रन्थों का मैंने इतना वृहद् संग्रह वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में देखा कि मैं मुग्ध हो गया। इस संग्रह के कई ग्रन्थों में संवत् सहित वीकानेर के राजाश्रों से सम्बद्ध ऐतिहासिक वृत्त दिये हैं, जो इतिहास के लिए बहुमूल्य हैं। इनमें वीठ् स्त्रा-रचित 'राव जैतसी रउ छन्द' (भाषा) तथा 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं

काव्यम्' (संस्कृत) प्राचीनना की दृष्टि से उन्नेखनीय हैं। पहले में राव बीका से लगाकर राव जैतसी श्रीर दूसरे में राव वीका से महाराजा रायसिंह तक की घटनाश्रों का वर्णन हैं।

इस राज्य की सब से पहली क्रमबद्ध ख्यात महाराजा रत्नसिंह के श्रादेशानुसार उसके समय में सिंढायच दयालदास ने लिखी थी जिसम राव बीका से लेकर महाराजा सरदारसिंह के राज्यारोहरा तक का सविस्तर इतिहास दिया गया है । दयालदास बड़ा योग्य श्रीर विद्वान् व्यक्ति था। उसे इतिहास से बहुत प्रेम था। उसने बड़े परिश्रम से पुरानी वंशाविलयों, पट्टे, बहियों, शाही फ़रमानों श्रौर राजकीय पत्र-व्यवहारों श्रादि के श्राधार पर श्रपनी ख्यात की रचना की, जिससे यह वीकानेर के इतिहास की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसमें कई फ़ारसी फ़रमानों की नागरी अन्तरों में प्रतिलिपि तथा अंग्रेज़ी मुरासिली के श्रानुवाद भी दिये हैं। द्यालदास का लिखा हुन्ना दूसरा तद्विषयक प्रनथ 'आर्याख्यान कल्पद्रुम' है । यह निर्विवाद है कि इन दोनों अन्यों को लिखते समय दयालदास ने बहुत छान-बीन की, पर बीकानेर के राजाश्रों के स्मारक एवं अन्य संस्कृत लेखों का उपयोग उसने विलकुल न किया, जिससे कहीं-कही संवतों में गलती रह गई है। 'देश दर्षण्', 'जोधपुर राज्य की बृहदु ख्यात' श्रौर कविराजा बांकीदास के 'ऐतिहासिक बातें' नामक अन्थों में भी बीकानेर राज्य का बहुत कुछ इतिहास मिलता है। इनमें कहीं कहीं विभिन्नता पाई जाती है, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ख्यातों स्रादि में उनके लेखकों के आश्रयदाताओं का ही अधिक प्रशंसात्मक वर्णन रहता है। वीदावतों की ख्यात में भी वीकानेर राज्य का इतिहास है, पर इसमें बीदावतों का ही वंर्णन ऋधिक विस्तार से लिखा गया है और कहीं-कही कई बातों का अनुचित श्रेय भी उन्हीं को दिया है।

याहर के लेखकों में मुंहणोत नैणसी की ख्यात द्यालदास की ख्यात आदि से अधिक प्राचीन है और वह इतिहास-चेत्र में अधिकाश प्रामाणिक मानी जाती है, पर उसमें चीकानेर के पहले नरेशों का कुछ विस्तृत वर्णन श्रीर शेप महाराजा गर्जासंह तक के केवल नाम, राज्यारोहण श्रीर मृत्यु के संवत् तथा उनकी राणियों श्रीर पुत्रों के नाम ही मिलते हैं, जिनमें से यहुतसा श्रंश पीछे से वढ़ाया गया है। महामहोपाध्याय कन्निराजा श्यामलदास-कृत 'वीर विनोद' नामक वृहद् ग्रन्थ मे शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों, फ़रमानों, फ़ारसी-तवारीखों श्रादि से सहायता ली गई है, जिससे उसकी उपयोगिता स्पष्ट है। स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने वीकानेर के कुछ राजाश्रों के जीवन चित्र लिखे थे जो श्रलग-श्रलग प्रकाशित हुए हैं। मुंशी सोहनलाल के 'तवारीख वीकानेर' श्रीर कुंवर कन्हैयाजू के 'वीकानेर राज्य का इतिहास' में वीकानेर के राजाश्रों का वर्तमान समय तक का इतिहास दिया है, जो संनित्त होते हुए भी उपयोगी है। उर्दू भाषा में लिखे हुए पिछले इतिहासों में उपयोगिता की दृष्ट से 'वक्ताये राजपूताना' का उन्नेख किया जा सकता है।

फ़ारसी तवारी हों में भी बीका नेर राज्य का इतिहास यथा-प्रसंग श्राया है, परन्तु उनमें कहीं-कहीं जातीय एवं धार्मिक पद्मपात की मात्रा देख पड़ती है। तारीख़ फ़िरिश्ता, श्रकवरनामा, मुंतख़ बुत्तवारीख़, जहांगीरनामा वादशाह-नामा, मश्रासिरे श्रालमगीरी, श्रीरंग ज़ेवनामा श्रादि फ़ारसी-ग्रन्थों में यथा-प्रसंग वीका नेर के महाराजाश्रों का हाल दर्ज है। इस सम्बन्ध में शाही फ़रमानों श्रीर निशानों का उन्नेख, जो मेरे देखने में श्राये हैं श्रीर जिनकी संख्या दर है, श्रावश्यक है। इनसे कितनी ही ऐसी घटनाश्रों का पता चलता है, जिनका ख्यातों श्रथवा फ़ारसी तवारीख़ों में उन्नेख तक नहीं है। वीका नेर के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

श्रंग्रेज़ी भाषा की श्रन्य पुस्तकों में एचिसन की 'ट्रीटीज़ एंगेज्मेंट्स एएड सनद्ज़' तथा मुंशी ज्वालासहाय की 'लॉयल राजपृताना' से क्रमशः श्रंग्रेज़ सरकार के साथ की वीकानेर के राजाओं की संधियों श्रीर ग्रदर के समय किये गये उनके वीरता-पूर्ण कार्यों पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। स्वर्गीय डॉक्टर टेसिटोरी ने थोड़े समय में ही इस राज्य में श्रमणकर जो-जो प्राचीव वस्तुएं संग्रह कींश्रीर जो-जो शिलालेख पढ़े, वे भी इस राज्य के इतिहास के लिए वड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

किसी भी राज्य का प्रामाणिक इतिहास लिखने में वहां के प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और सिनकों से सब से श्रिधिक सहायता मिलती है, परन्तु खेद का विषय है कि यही साधन यहां सब से कम उपलब्ध हुए। शिलालेखों में यहां श्रिधिकांश मृत्यु स्मारक लेख ही मिले हें, जिनसे मृत्यु संवत् झात होने के श्रितिरक्त और कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं जान पड़ता। राज्य भर में कुछ छोटी प्रशस्तियां तो मिली, किन्तु बीकानर-दुर्ग के एक पार्श्व मे लगी हुई महाराजा रायसिंह की विशाल प्रशस्ति जैसी श्रन्य कोई प्रशस्ति यहां नहीं मिली। संभवतः इस श्रमाव का कारण यहां पत्थरों की कमी हो। ताम्रपत्र श्रीर सिक्के भी यहां से कम ही मिले हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ में, जो दो भागों में समाप्त होगा, चीकानेर राज्य के संचिप्त भौगोलिक परिचय के श्रितिरिक्त, राव चीका से लेकर वर्तमान समय तक के वीकानेर के राजाश्रों का विस्तृत श्रीर सरदारों श्रादि का संचिप्त इतिहास है। राव चीका से पूर्व का इस प्रदेश का जो इतिहास शोध से झात हुआ, वह भी संचिप्त कर से प्रारंभ में लिखा गया है। इसकी रचना में मैंने शिलालेखों, ताम्र कों, सिकों, ख्यातों, प्राचीन वंशाविलयों, संस्कृत, फ़ारसी, मराठी श्रीर श्रंग्रेज़ी पुस्त कों, शाही फ़रमानों तथा राजकीय पत्र-व्यवहारों का पूरा-पूरा उपयोग किया है। मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा चीकानेर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा और यहां का वास्तिवक इतिहास पाठकों को ज्ञात होगा।

यह इतिहास सर्वागपूर्ण है, यह तो मैं कहने का साहस नहीं कर सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसंगवशात् इतिहास में आये, उनका जहां तक पता लगा आवश्यकतानुसार कहीं संचेप में और कहीं विस्तार से परिचय (टिप्पण में) दिया गया है। अनीराय सिंहदलन जैसे प्रसिद्ध वीर व्यक्ति का, जिसका इतिहास में अन्यत्र विशद वर्णन आने की संभावना नहीं है, परिचय कुछ अधिक विस्तार से दिया गया है।

भूत मनुष्य-मात्र से होती है और में भी इस नियम का अपवाद नहीं हूं। किर इस समय मेरी वृद्धावस्था है और नेत्रों की शक्ति भी पहलें जैसी नहीं रही है, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ रह गई हों। आशा है, उदार पाठक उनके लिए मुक्ते चमा करेंगे और जो त्रुटियां उनकी हिए में आवें उनसे मुक्ते स्वित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उचित सुधार किया जा सकेगा।

श्रन्त में में वर्तमान वीकानेर-नरेश मेजर जेंनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र.
शिरोमणि महाराजाधिराज श्रीमान् महाराजा सर गंगासिहजी साहव वहादुर की उदारता एवं इतिहासप्रेम की प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता। वस्तुत: यह श्रापकी ही उदारतापूर्ण सहायता का फल है कि यह इतिहास श्रपने वर्तमान रूप में पाठकों के समज्ञ प्रस्तुत है। श्रीमान् महाराजा साहव ने न केवल शाही फ़रमानों एवं निशानों के श्रनुवाद मुक्ते भिजवाने की हापा की, विक वीकानेर बुलाकर बृहद् राजकीय पुस्तकालय का भी पूरा-पूरा उपयोग करने का मुक्ते श्रवसर प्रदान किया। इससे मुक्ते प्रस्तुत इतिहास तैयार करने में वड़ी सहायता मिली श्रीर कई एक इतिहास सम्वन्धी नये श्रीर महत्वपूर्ण वृत्त झात हुए, जिनका श्रन्यत्र पता लगना श्रित किन था। इस उदारता के लिए मैं श्रीमानों का बहुत श्राभारी है।

में उन प्रन्थकर्ताओं का, जिनके प्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में मुक्ते सहायता मिली है, अत्यन्त अनुगृहीत हूं। उनके नाम यथाप्रसंग टिप्पण में दे दिये गये हैं। विस्तृत पुस्तक सूची दूसरे भाग के अंत में दी जायगी। इस पुस्तक के प्रणयन में मुक्ते अपने पुत्र प्रो॰ रामेखर श्रोक्ता, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता चिरंजीलाल व्यास एवं नायूलाल व्यास से पर्याप्त सहायता मिली है, अतएव इनका नामोलेख भी करना आवश्यक है।

श्रजमेर, जन्माप्रमी वि० सं० १६६४

गौरीशंकर हीराचन्द ओमा

## विषय-सूची

----X|----

### पहला अध्याय

### भूगोल सम्बन्धी वर्णन

|                     | A.1161          | (1,2,41,46.1 |       |          |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|----------|
| विषय                | •               |              |       | <u> </u> |
| राज्य का नाम        | ***             | •••          | ***   | <b>Q</b> |
| स्थान श्रीर चेत्रफल | ***             | •••          | *16   | ន        |
| सीमा                | •••             | • • •        | ***   | ৪        |
| पर्वतश्रेगियां      | ***             | ***          | •••   | ន        |
| ज़मीन की वनावट      | # • b           | ***          | ***   | K        |
| निद्यां "           | •••             | •••          | •••   | K        |
| नहरें "             | ***             | ***          | * • • | દ્       |
| भीलें …             | ***             | • • •        | •••   | 5        |
| जलवायु '''          | ***             | •••          |       | 3        |
| कुपं "              | •••             | •••          | ***   | १०       |
| षषी "               | ***             | •••          | •••   | ११       |
| भूमि श्रीर पैदावार  | ***             | ***          | •••   | ११       |
| फल …                | ***             | ***          | •••   | १३       |
| जंगल                | ***             | ***          | 4 0 0 | १३       |
| घास ***             | ***             | •••          | ***   | १४       |
| जंगलीजानवर श्रीर प  | <b>श्यपद्मी</b> | •••          | ***   | १४       |
| खानें "             | ***             | •••          | •••   | १४       |
| क्रिले ''           | 4 0 0           | •••          | ***   | १७       |

| विषय                           |          |                  |               | पृष्ठांक   |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------|------------|
| रेल्वे                         | •••      | •••              | ***           | १७         |
| सङ्कें                         | ***      | •••              | ***           | १्द        |
| जनसंख्या <sup>***</sup>        | ***      | •••              | •••           | १्द        |
| धर्म                           | •••      | ***              | •••           | १८         |
| जातियां ""                     | •••      | •••              | •••           | <b>२</b> १ |
| पेशा                           | •••      | ***              | •••           | <b>२</b> २ |
| पोशाक                          | ***      | •••              | • • •         | २३         |
| भाषा                           | •••      | •••              | •••           | વર         |
| लिपि ···                       | •••      | •••              | •••           | રક         |
| खाय<br>द्स्तकारी ""            | •••      | ***              | •••           | રક         |
|                                | •••      | •••              | •••           | રુ         |
| व्यापार ःः<br>त्योहार ःः       | ***      | •••              | •••           | २४         |
| सेले ***                       | •••      | •••              | ***           | ર્         |
| <sup>भ</sup> ण<br>डाकखाने '''  | •••      | •••              | ***           | २६         |
| डाकसाम<br>तारघर <i>'''</i>     | 400      | ***              | •••           | २७         |
| देलीक़ोन <sup></sup>           | ***      | •••              | •••           | <b>ર</b> હ |
| हिजली '' <b>'</b>              | •••      | •••              | •••           | २७         |
| शिज्ञा :                       | ***      | •••              | •••           | २७         |
| श्रस्पताल ***                  | ***      | •••              | ***           | 28         |
| ज़िले "                        | ***      | •••              | *             | 30         |
| लेजिस्लेटिव श्र <b>से</b>      | राली *** | •••              | •••           | ३२         |
| ज़मींदार सभा                   | ***      | •••              | •••           | ३२         |
| इसास् र राजा<br>स्युनीसिपैलिटी | •••      | ***              | •••           | <b>3</b> 3 |
| पंचायते <u>ं</u>               | •••      | •••              | •••           | ३३         |
| ज़िला सभायें                   | ***      | •••              | ***           | 23         |
| महक्सा तामीर                   | ***      | <b>***</b>       | •••           | 33         |
|                                |          | TO COMMISSION TO | - Paragraphic |            |

| विषय                       |            |     |       | पृष्ठांक |
|----------------------------|------------|-----|-------|----------|
| सहचोग संस्थायें            | •••        | ••• | • • # | ३४       |
| न्याय ''                   | •••        | ••• | •••   | ३४       |
| खालसा, जागीर श्रीर शास     | <b>न</b> न | ••• | •••   | ३६       |
| सेना '''                   | ***        | *** | •••   | 30       |
| श्राय-व्यय '''             | •••        | ••• | •••   | ३७       |
| सिक्के ***                 | ***        | ••• | ***   | ३द       |
| तोपों की सलामी             | •••        | *** | •••   | धर       |
| प्राचीन श्रीर प्रसिद्ध स्थ | न          | ••• | ***   | કર       |
| वीकानेर                    | •••        | *** | ***   | धर       |
| नाल ***                    | •••        | *** | •••   | ક્રદ     |
| कोड़मदेसर                  | •••        | ••• | •••   | ¥o       |
| गजनेर                      | •••        | *** | •••   | द्रश     |
| श्रीकोलायतजी               | •••        | ••• | •••   | धर       |
| देशगोक                     | •••        | *** | •••   | ধ্র      |
| पलागा                      | •••        | ••• | •••   | ዾ፞፞፞ዿ    |
| वासी-वरसिंहसर              | •••        | *** | 400   | ४३       |
| रासी( रायसी )सर            | •••        | ••• | •••   | ४३       |
| जेगला                      | ***        | *** | •••   | ४४       |
| पारवा'''                   | ***        | ••• | •••   | ४४       |
| जांगलू                     | •••        | *** | ***   | *8       |
| मोरखाखा                    | ***        | ••• | •••   | ४६       |
| कंवलीसर                    | •••        | ••• | ***   | X        |
| पांचू …                    | ***        | ••• | 9 • • | X        |
| भाद्ला                     | ***        | *** | •••   | 3%       |
| सारंडा                     | •••        | *** | •••   | 3%       |
| भ्रगुखीसर                  | -          | ••• | •••   | 38       |

| िषय       |     |     |     | पृष्ठांक       |
|-----------|-----|-----|-----|----------------|
| स्रारंगसर | ••• | ••• | ••• | <b>ይ</b> ሄ     |
| छापर'''   | ••• | *** | *** | ¥£             |
| सुजानगढ़  | *** | 400 | ••• | <b>&amp;</b> 0 |
| चरळ्]…    | ••• | ••• | *** | <b>१</b> ३     |
| सालासर    | ••• | *** | *** | ६१             |
| रतनगढ़    | ••• | ••• | ••• | ६२             |
| चृक       | ••• | *** | ••• | ६२             |
| सरदारशहर  | ••• | ••• | ••• | ६२             |
| रिणी …    | ••• | ••• | ••• | ६३             |
| राजगढ़    | ••• | *** | ••• | ६३             |
| दद्रेवा   | ••• | ••• | ••• | ६३             |
| नौहर      | ••• | *** | ••• | ६४             |
| हतुमानगढ़ |     | ••• | ••• | ફક             |
| गंगानगर   | ••• | ••• | *** | ६७             |
| लाखासर    | *** | *** | *** | ६७             |
| सुरतगढ़   | ••• | *** | ••• | ६८             |
|           |     |     |     |                |

### दूसरा अध्याय

| -        |         | तिश्री स पूर्व | का प्राचान इ | तिहास |     |
|----------|---------|----------------|--------------|-------|-----|
| जोहिये   | •••     | •••            | •••          | •••   | ३,इ |
| चौहान    | ***     | •••            | •••          | •••   | 60  |
| सांखले ( | परमार ) | •••            | * * *        | •••   | ७२  |
| भारी     | •••     | ***            | 440          |       | ७३  |
| जाट      | •••     | ***            | ***          | ***   | હર  |

### तीसरा अध्याय

राव वीका से पूर्व के राठोड़ों का संचिप्त परिचय प्रष्टांक विषय राठोड़ शब्द की उत्पत्ति प्रथ राठोड़ वंश की प्राचीनता **७**४ दिचाण में राठोड़ों का प्रताप ક્શ राठोड वंश की श्रन्य शाखाएं **S**= जयचन्द और राठोड़ 30 वर्त्तमान राठोड़ों के मूल पुरुष राव सीहा से राव जोधा तक का संज्ञिप्त परिचय 50 राव जोधा की संतति 53 चौथा अध्याय राव बीका से राव जैतसी तक 03 राव धीका 60 जन्म बीका का जांगल देश विजय करना Eo. शेखा की पुत्री से बीका का विवाह 83 દક भाटियों से युद्ध गढ़ तथा बीकानेर नगर की स्थापना 23 रांखा ऊदा का बीकानेर जाना ફફ थड जाटों से युद्ध १०० राजपूतों तथा मुसलमानों से युद्ध १०१ वीदा को छापर द्वोग्रपुर मिलना E03 कांधल का मारा जाना १०४ वीका की कांधल के वैर में सारंगखां पर चढ़ाई जोधा का बीका को पूजनीय चीज़ें देने का वचन देना ४०४

| विपय                       |                         |     | पृष्ठांक |
|----------------------------|-------------------------|-----|----------|
| वीका की जोधपुर पर चढ़      | ाई                      | *** | १०४      |
| वीका का वरसिंह को श्रज     | मेर की क्रैद से छुड़ाना | ••• | १०७      |
| वीका का खंडेले पर श्राक    | मण्                     | *** | १०७      |
| वीका की रेवाड़ी पर चढ़ा    | <b>\$</b>               |     | १०८      |
| वीका की मृत्यु ""          | ***                     | ••• | १०८      |
| वीका की संतति              | •••                     | ••• | ३०६      |
| राव वीका का व्यक्तित्व     | •••                     | ••• | ११०      |
| राव नरा ""                 | •••                     | *** | १११      |
| राव लू एक र्ण              | •••                     | ••• | ११२      |
| जन्म तथा राज्याभिषेक       | <b>**</b> *             | *** | ११२      |
| दद्रेवा पर चढ़ाई "         | •••                     | ••• | ११२      |
| फ़तहपुर पर चढ़ाई "         | o * •                   | *** | ११३      |
| चायलवाड़े पर चढ़ाई         | •••                     | *** | ११४      |
| नागोर के खान की वीका       | नेर पर चढ़ाई            | ••• | - ११४    |
| महाराणा रायमल की पुत्र     | ी से विवाह              | *** | ११४      |
| <b>बैसलमेर पर चढ़ाई</b>    | •••                     | *** | ११४      |
| नागोर के खान की सहाय       | रता के लिए जाना         | *** | ११६      |
| नारनोल पर चढ़ाई श्रोर      | लूणकर्ण का मारा जाना    | *** | ११७      |
| संतति ***                  | •••                     | *** | ११६      |
| राव लूग्(कर्ग) का व्यक्तित | व ***                   | *** | १२०      |
| राव जैतसिंह ***            | 400                     | *** | १२२      |
| जन्म'''                    | ***                     | *** | १२२      |
| वीदावत कल्याणमल का         | वीकानेर पर चढ़ श्राना   | *** | १२३      |
| द्रोगापुर पर चढ़ाई         | •••                     | *** | १२३      |
| सिंहाणकोट के जोहियों       | •                       | ••• | १२४      |
| कञ्जवाहा सांगा की सहा      | यता करना"               | ••• | 128      |

| विषय                            |                        | Q            | प्राक |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------|
| जोधपुर के राव गांगा की सहायता   | करना                   | •••          | १२६   |
| कामरां से युद्ध े "             | •••                    | •••          | १२६   |
| राव मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई  | श्रीर जैतसिंह          | का मारा जाना | १३२   |
| सन्तति ***                      | •••                    | •••          | १३६   |
| राव जैतसी का व्यक्तित्व         | •••                    | •••          | १३७   |
| पांचवां अ                       | <br> ध्याय             |              |       |
| राव कल्याणमल से मह              | ाराजा स्रसिंह          | तक           |       |
| राव कल्याणमल ( कल्याणसिंह )     | •••                    | •••          | १३६   |
| जन्म ***                        |                        | •••          | १३६   |
| कल्याणमल का सिरसा में रहना      | •••                    | ***          | १३६   |
| शेरशाह की राव मालदेव पर चढ़ाई   | À                      | •••          | १४०   |
| रावत किशनसिंह का बीकानेर पर     | श्रधिकार कर            | ना           | १४४   |
| राव मालदेव का भागना श्रीर शेरश  | ाह का जोधपुर           | पर श्रधिकार  | १४४   |
| शेरशाह का कल्याणमल को बीका      | नेर का राज्य <b>दे</b> | ना           | १४६   |
| कल्याणमल के भाई ठाकुरसी का भ    | मटनेर लेना             | •••          | १४७   |
| ठाकुरसी की श्रन्य विजय          | •••                    | •••          | १४८   |
| कल्याणमल का जयमल की सहायत       | गर्थ सेना भेजन         | π            | १४८   |
| हाजीखां की सहायतार्थ सेना भेजना | • • • •                | 414          | १४२   |
| खानखाना बैरामखां का वीकानेर में | श्राकर रहना            | •••          | १४३   |
| वादशाह की सेना की भटनेर पर न    | त्रदाई                 |              |       |
| श्रीर ठाकुरसी का मारा जा        | ना -                   | •••          | १५४   |
| बादशाह का बाघा को भटनेर देना    | •••                    | •••          | १४४   |
| कल्याणमल का नागोर में वादशाह    | के पास जाना            | •••          | १४४   |
| कल्याणमल की मृत्यु              | •••                    | •••          | १४६   |
| संतति 😬                         | •••                    | ***          | १४६   |

| विषय                 |                 |                | •       | <u>पृष्ठ</u> ांक |
|----------------------|-----------------|----------------|---------|------------------|
| पृथ्वीराज '          | ••              | •••            | ***     | १४७              |
| राव कल्याणमल का      | व्यक्तित्व      | ***            | •••     | १६१              |
| महाराजा रायसिंह      | •••             | •••            | •••     | १६२              |
| जनम श्रीर गद्दीनशीनी |                 | •••            | ***     | १६२              |
| श्रकवर का रायसिंह    | को जोधपुर है    | ना             | •••     | १६४              |
| रायसिंह की इब्राहीम  | हुसेन मिर्ज़ा । | पर चढ़ाई       | •••     | १६७              |
| रायसिंह का बादशाह    | के साथ गुज      | रात को जाना    | •••     | १६६              |
| वादशाद्द का रायसिंह  | को चन्द्रसेन    | पर भेजना       | ***     | १७०              |
| वादशाह का रायसिंह    | को देवड़ा सु    | रताण पर भेज    | ना      | १७२              |
| रायसिंह का काबुल प   | रर जाना         | •••            | •••     | १७४              |
| रायसिंह का राव सुर   | ताण से श्राधी   | सिरोही लेना    | •••     | १७६              |
| रायसिंह का बलूचियो   | ं पर भेजा जा    | ना             | ***     | १७७              |
| रायसिंह की लाहीर मे  | वं नियुक्ति     | •••            | •••     | १७८              |
| काश्मीर में रायसिंह  | के चाचा शृंग    | का काम श्रान   | <b></b> | १७८              |
| रायसिंह का नया क्रि  | ला वनवाना       | •••            | •••     | ३७१              |
| रायसिंह के भाई श्रम  | रा का विद्रोर्ह | ो होना         | ***     | १८०              |
| रायसिंह का खानखा     | ना की सहायत     | गर्थ भेजा जाना | •••     | १८१              |
| रायसिंह के जामाता    | वीरभद्र की मृ   | त्यु           | •••     | १८२              |
| रायसिंह का दक्तिए ह  |                 | ***            | ***     | १८३              |
| श्रकवर का रायसिंह    |                 |                | देना    | १८४              |
| श्रकवर की रायसिंह    |                 |                |         |                  |
|                      |                 | र दक्षिण भेजन  | <b></b> | १८४              |
| द्लपत का भागकर       | • • •           |                | •••     | १८६              |
| श्रकवर का रायासिंह   |                 | ादि परगने देना |         | १८६              |
| रायसिंह की नासिक     | _               | •••            | •••     | १८६              |
| रायसिंह का श्रांतरी  | म रहना          | ***            | ***     | 9-19             |

| - विषय                                    |               | पृष्ठांक |
|-------------------------------------------|---------------|----------|
| रायसिंह का वादशाह की नाराज़गी दूर होने प  | र दरवार में ज | ाना ृ१८८ |
| रायसिंह की सलीम के साथ मेवाड़ की चढ़ाई    | के लिए नियु   | क्ते १८८ |
| रायसिंह को परगना शम्सावाद मिलना           | •••           | १८६      |
| बादशाह की बीमारी पर रायर्सिह का बुलवाया   | जाना          |          |
| तथा वादशाह की मृत्यु '''                  | •••           | १८६      |
| रायसिंह के मनसब में वृद्धि "              | ***           | १६०      |
| रायसिंह का बादशाह की आज्ञा के विना वीका   | नेर जाना      | 980      |
| शाही सेना-द्वारा दलपत की पराजय ···        | •••           | १८१      |
| रायसिंह का शाही सेवा में उपस्थित होना     | •••           | १६२      |
| द्लपत का खानजहां की शरण में जाना          | ***           | १६२      |
| ख्यातें श्रीर रायसिंह '''                 | ***           | १६३      |
| रायसिंह की मृत्यु                         | •••           | ४३४      |
| विवाह तथा सन्तित *** ***                  | •••           | \$3\$    |
| रायसिंह का शाही सम्मान                    | •••           | थ ३ ६    |
| रायसिंह की दानशीलता श्रौर विद्यानुराग     | •••           | २०१      |
| महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व             | •••           | २०३      |
| महाराजा दलपतसिंह "                        | ***           | २०४      |
| जन्म                                      | •••           | २०४      |
| जहांगीर का दलपतासह को शका देना            | •••           | २०६      |
| दलपतिसंह का पटना भेजा जाना ""             | •••           | २०६      |
| दलपतसिंह का चूडेहर में गढ़ वनवाने का श्रस | फल प्रयत्न    | २०७      |
| दलपतसिंह का सूरसिंह की जागीर ज़ब्त करन    | T             | २०८      |
| जहांगीर का सुरासिंह को वीकानेर का मनसव    | देना          | २०८      |
| दलपतिसंह का हारना श्रीर क्रेंद होना       | •••           | २०६      |
| जहांगी ए-द्वारा दलपतासिंह का मरवाया जाना  | •••           | 305      |
| ख्यातें श्रीर हलपतासिंह की सत्य           | •••           | २१०      |

| ·                               |                 |                        |              |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| विषय                            |                 | <b>bu</b>              | पृष्ठांक     |
| महाराजा स्रसिंह                 | •••             | •••                    | २११          |
| जनम श्रीर गद्दीनशीनी            | •••             | •••                    | <b>२१</b> १  |
| कर्मचन्द्र के पुत्रों को मरवाना | •••             | •••                    | <b>२११</b>   |
| पिता के साथ विख्वासघात करने     | यालों को मरव    | ाना                    | <b>२१२</b> , |
| स्रासिंह का खुरम पर भेजा जाना   | •••             | •••                    | <b>२१३</b>   |
| स्रासिंह के मनसव में वृद्धि     | •••             | •••                    | २१४          |
| सूर्रासंह का कावुल भेजा जाना    | •••             | •••                    | २१४          |
| सुरासिंह का श्रोरछे पर जाना     | •••             | •••                    | २१६          |
| स्रार्सिह का खानजहां पर भेजा व  | ताना            | •••                    | २१८          |
| सूरासिंह का खानजहां पर दूसरी    | वार भेजा जान    | ı                      | २१६          |
| स्रार्सिह का जैसलमेर में राजकुम | ारी न व्याहने व | की प्रति <b>द्या</b> ं | करना २२०     |
| स्रसिंह और उसके नाम के शाह      | ी फ़रमान        | •••                    | २२०          |
| स्रासिंह की मृत्यु              | ***             | •••                    | २२७          |
| संतित                           | ***             | •••                    | २२८          |
|                                 |                 |                        | •            |
| छठा ।                           | अध्याय          |                        |              |
| महाराजा कर्णासंह से म           | ाहाराजा सुजा    | नसिंह तक               |              |
| महाराजा कर्णीसंह                | •••             | •••                    | २२६          |
| जन्म श्रीर गद्दीनशीनी           | •••             | •••                    | २२६          |
| कर्णसिंह को मनसव मिलना          | ***             | ***                    | २२६          |
| कर्णसिंह का वादशाह को एक        | हाथी भेट करत    | ता                     | २३०          |
| कर्णसिंह का फ़तह्खां पर भेजा    | जाना            | •••                    | २३०          |
| कर्णसिंह श्रीर पेरेंडे की चढ़ाई | ***             | ***                    | २३३          |
| कर्णसिंह का विक्रमाजित का पी    | छा करना         | •••                    | २३६          |
| कर्णिसिंह का शाहजी पर भेजा ज    | ाना ***         | •••                    | २३७          |
| कर्णसिंह का श्रमरसिंह पर फ़ौ    | न भेजना         | 9 8 B                  | २३⊏          |

|    | विषय                               |                  | 1              | पृष्ठाक |
|----|------------------------------------|------------------|----------------|---------|
|    | कर्णीसेंह की पूगल पर चढ़ाई         | 0 0 G.           | •••            | २४०     |
|    | पूगल का बंटवारा करना               | •••              | •••            | રકર્    |
|    | कर्णसिंह के मनसय में वृद्धि        | •••              | ***            | २४१     |
|    | कर्णसिंद्द की जवारी पर चढ़ाई       | •••              | ***            | २४१     |
|    | कर्णसिंह की दिच्चण में नियुक्ति    | •••              | <b>9 9 6</b> - | રકર     |
|    | कर्णसिंह का चांदा के ज़मींदार पर   | भेजा जाना        | •••            | રુષ્ઠ   |
|    | कर्णसिंह को जंगलधर बादशाह का       | ा खिताव मिल      | ना             | २४४     |
|    | वादशाह का कर्णसिंह को औरंगाव       | ाद भेजना         |                |         |
|    | तथा उसकी जागीर श्रनूपर्छि          | ह को देना        | •••            | २४७     |
|    | मृत्यु                             | •••              | ***            | २४६     |
|    | राणियां तथा संतति "                | ***              | 6-0 G-         | २४०     |
|    | महाराजा कर्णसिंह का व्यक्तित्व     | 0.0-0            | • • •          | २४१     |
| सह | ाराजा श्रनूपसिंह "                 | •••              | 444            | २४३     |
|    | जन्म श्रौर गद्दीनशीनी              | 100              | ***            | २४३     |
|    | श्रनूपसिंह का दित्तण में भेजा जाना | •••              | 0 0 0.         | २४४     |
|    | अनूपिंद्द को बादशाह की तरफ़        | से महाराजा का    | खिताव मिलन     | । २४६   |
|    | महाराणा राजर्सिंह का हाथी, घोड़े   | श्रीर सिरोपाव    | भेजना          | २४६     |
|    | अनुपसिंह का दिलेरखां के साथ द      | विण में रहना     | • • •          | २४६     |
|    | अनूपासिंह की औरंगाबाद में नियुन्ति | के               | ***            | २६०     |
|    | आदूणी के विद्रोहियों का दमन कर     | ना               | •••            | २६०     |
|    | भाटियों पर विजय श्रौर श्रनूपगढ़    | का निर्माण       | •••            | २६०     |
|    | स्नारवारा का अन्तर-कलह             | •••              | •••            | २६२     |
|    | महाराजा श्रनूपासिंह का जोधपुर क    | ा राज्य श्रजीतां | संह को         |         |
|    | दिलाने के लिए वादशाह से वि         | निवेदन करना      | •••            | २६३     |
|    | वनमालीदास को मरवाना                | •••              | •••            | २६३     |
|    | श्रनूपसिंह का मोरोपन्त पर भेजा ज   | ाना              | ***            | २६४     |

| विषय                                 |                 | 1     | <b>पृष्ठाक</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| वीजापुर की चढ़ाई और अनूपसिंह         | •••             | ••    | २६६            |
| श्रीरंगज़ेव की गोलकुंडे पर चढ़ाई     |                 | ••    | २६६            |
| ख्यात श्रीर गोलकुंडे की चढ़ाई        | •••             | ••    | २७१            |
| श्रतृपसिंह की श्रादूखी में नियुक्ति  | •••             | ••    | २७२            |
| विवाह श्रौर सन्तित "                 | •••             | ••    | २७२            |
| श्रन्पतिह की मृत्यु '''              | •••             | ••    | २७३            |
| महाराजा के भाइयों की वीरता           | •••             | ••    | २७४            |
| केसरीसिंह '''                        | •••             |       | २७४            |
| पश्चसिंह ***                         | •••             | • • • | ২৩४            |
| मोहनसिंह ***                         | • • •           | • • • | २७८            |
| श्रनृपर्सिह का विद्यानुराग           | ***             | •••   | २८०            |
| महाराजा झनूपांलह का व्यक्तित्व       | ***             | ***   | २८८            |
| महाराजा स्वरूपसिंह "                 | ***             | ***   | २६१            |
| जनम, गद्दीनशीनी तथा दक्तिण में वि    | नेयुक्ति        | •••   | २६१            |
| स्वरूपींसह की माता का कई मुख         | गहवों को मरवा   | रर    | २६२            |
| ललित का खुजानसिंह से मिल जा          | ना              | • • • | २६३            |
| स्वरूपसिंह की सृत्यु "               |                 | •••   | २६३            |
| महाराजा सुजानसिंह                    | •••             | •••   | २६४            |
| जन्म श्रोर गद्दीनशीनी                | ***             | •••   | २६४            |
| सुजानसिंह का दिक्ण जाना              | •••             | ***   | રફ્ઇ           |
| श्रजीतसिंह की वीकानेर पर चढ़ा        | इ               | •••   | २६४            |
| महाराजा सुजानसिंह का वरसल्           | पुर विजय करना   | ***   | २६७            |
| सुजानसिंह का द्वंगरपुर में विवा      | इ करना          |       |                |
| तथा लौटते समय उदयपुर                 | ठहर <b>ना</b>   | •••   | 280            |
| <b>मुगल साम्राज्य की परिस्थिति</b> व |                 |       |                |
| सुजानसिंह का स्वयं शाही              | सेवा में न जाना |       | २६७            |

| विषय                                 |                | Ā           | ष्ठाक |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| महाराजा श्रजीतासिंह का महाराजा सुर   | ज्ञानसिंह      |             |       |
| को पकड़ने का प्रयत्न करना "          |                | 40          | 338   |
| विद्रोही भट्टियों को द्वाना          |                | ••          | २६६   |
| सुजानसिंह श्रौर उसके पुत्र जोरावरि   | तह में मनमुटा  | व होना      | ३००   |
| जोरावरसिंह का जैमलखर के भाटियों      | पर जाना '      | ••          | ३००   |
| वक्तिसंह को नागोर मिलना              | •              | ••          | ३०१   |
| वक्तिसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई "      | •              | ••          | ३०२   |
| वीकानेर पर फिर श्रधिकार करने का      |                |             |       |
| बक्तसिंह का विफल पड्यन्त्र "         | •              | •••         | ३०३   |
| विवाह तथा सन्तित "                   | •              | •••         | ३०४   |
| सुजानसिंह की मृत्यु '''              | ••             | •••         | ३०४   |
|                                      | _              |             |       |
| सातवां अध                            | याय            |             |       |
| महाराजा जोरावरसिंह से महार           | ाजा प्रतापसिंइ | तक          |       |
| महाराजा जोरावरसिंह                   | ••             | •••         | २०७   |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                  | ••             | •••         | ३०७   |
| बीकानेर के इलाक़े से जोधपुर के था    | ने उठाना '     | •••         | २०७   |
| चस्त्रसिंह तथा जोरावरासिंह में मेल क | ता सूत्रपात    | • • •       | २०७   |
| चूरू के ठाकुर को निकालना             | ••             | •••         | ३०८   |
| भाटी सुरसिंह की पुत्री से विवाह तथ   | ग पलू के राव   | को दंड देना | ३०८   |
| श्रभयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई ः      | ••             | •••         | ३०६   |
| जोहियों से भटनेर लेना                | ••             | •••         | ३१०   |
| श्रभयसिंह की वीकानेर पर दूसरी च      | व्हाई          | •••         | ३११   |
| जोरावरसिंह का जयसिंह से मिलना        |                | •••         | ३१६   |
| सांईदासोतों का दमन करना              | •••            | •••         | ३१६   |
| जोरावरसिंह का चुरू पर श्रधिकार       | करना           | • • •       | ३१७   |

| विषय                              |               |            | पृष्ठ[क     |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|
| जयसिंह पर वृद्ध्तसिंह की चढ़ाई    | •••           | •••        | ३१८         |
| जोरावरसिंह का जयपुर जाना          | •••           | •••        | 388         |
| जोरावरसिंह का हिसार पर श्रधिक     | ार करने का वि | वेचार करना | 358         |
| जोरावर्रासंह का चांदी की तुला कर  | ता तथा        |            |             |
| सिरड पर श्रधिकार करना             | •••           | •••        | ३२०         |
| गृजरमल की सहायता तथा चंगोई,       | हिसार,        |            |             |
| फ़्तेहावाद पर श्रधिकार करव        | ना            | •••        | ३२०         |
| सृत्यु                            | •••           | •••        | ३२०         |
| महाराजा जोरावरसिंह का व्यक्तित्व  | * * * *       | •••        | ३२१         |
| महाराजा गजसिंह                    | ***           | •••        | ३२२         |
| गजिलह को गद्दी मिलना              | •••           | •••        | ३२२         |
| जोधपुर की सहायता से श्रमरर्सिह    | की वीकानेर प  | र चढ़ाई    | ३२३         |
| उपद्रवी वीदावतों को मरवाना        | ***           | •••        | ३२६         |
| गजसिंह का वल्तसिंह की सहायता      | को जाना       | •••        | ३२६         |
| वीकमपुर पर यज्ञसिंह का ऋधिका      | र होना        | •••        | ३२७         |
| भीमसिंह का आकर चमाप्रार्थी हो     | ना            | ***        | <b>३</b> २= |
| वीकमपुर पर रावल श्रखेसिंह का श    | प्रधिकार होना | •••        | ३२८         |
| वस्त्रसिंह की सहायता को जाना      | •••           | 406        | ३२६         |
| श्रमरसिंह से रिगी छुड़ाना         | ***           | •••        | ्ड३०        |
| वस्त्रसिंह की सहायतार्थ जाना      | •••           | •••        | ३३१         |
| दूसरी वार वस्तिसिंह की सहायता     | करना          | •••        | ३३१         |
| वक्र्तासिंह को जोधपुर का राज्य वि | लाना          | •••        | ३३२         |
| गजसिंह का जैसलमेर में विवाह       | •••           | ***        | 333         |
| शेखावतों का दमन करना              | •••           | •••        | ३३३         |
| वस्त्रसिंह की सहायता को जाना      | •••           | •••        | इइ४         |
| यादशाह की तरफ़ से गजसिंह को       | ाहेसार का पर  | गना मिलना  | ३३४         |

| विषय                                |                   |         | पृष्ठांक |
|-------------------------------------|-------------------|---------|----------|
| षश्तसिंह की मृत्यु "                | •••               | ***     | ३३४      |
| वादशाह की तरफ़ से गजसिंह को         | मनसव मिल          | ना '''  | ३३४      |
| विजयसिंह की सहायतार्थ जाना          | •••               | •••     | ३३७      |
| विजयसिंह का वीकानेर पहुंचना त       | ाथा वहां से       |         |          |
| गजसिंह के साथ जयपुर जा              | नाः               | ***     | ३३६      |
| जयपुर के माघोसिंह का विजयसिं        | ह पर चुक व        | तरने का |          |
| निष्फल प्रयत्न "                    | •••               | •••     | ३४१      |
| विजयसिंह को जोधपुर वापस मित         | तना               | ***     | ३४१      |
| सांखू के ठाकुर को क़ैद करना         | •••               | •••     | રૂકર     |
| विद्रोही सरदारों का दमन करना        | •••               | ***     | ३४२      |
| वीकानेर में दुर्भित्त पड़ना         | ***               | •••     | ३४२      |
| नारंगोतों, वीदावतों आदि को अध       | ग्रीन करना 🍴      | • •     | इ४३      |
| विद्रोही लालसिंह को अधीन कर         | _                 | •••     | ३४३      |
| रावतसर पर चढ़ाई …                   | •••               | •••     | इ४४      |
| भट्टियों की सहायतार्थ सेना भेजन     | T                 | •••     | રૂઇઇ     |
| षादशाद्द का सिरसा में जाना          | 4 * *             | •••     | इध्य     |
| नौहर के गढ़ का निर्माण              | ***               | • • •   | इ४४      |
| जोधपुर को आर्थिक सहायता देन         | ır •••            | •••     | ३४४      |
| बीदावतों पर कर लगाना                |                   |         | इ४४      |
| विजयसिंह की सहायतार्थ खींवस         | र जाना            | •••     | ३४६      |
| महाजन की जागीर भीमसिंह के !         | पुत्रों में वांटन | ···     | ३४६      |
| मही हुसेन पर सेना भेजना             | •••               | •••     | ३४७      |
| अनूपगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढ़ाई         | • • •             | •••     | ३४७      |
| पूगल के रावल श्रीर रावतसर के        | रावत को दं        | ड देना  | ३४८      |
| जोहियों श्रौर दाउद-पुत्रों से लड़ाई | •••               | • •     | ३४८      |
| कुछ सरदारों से नाराजगी होना         | •••               | •••     | 388      |

| विषय                                  |                      | ţ            | ष्ट्रांक |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| वक़्तावरसिंह को पुनः दीवान वनाना      | •                    | •••          | ३४०      |
| राजगढ़ वसाने का निश्चय तथा अजीत       | पुर के ठाकुर         | को दंड देना  | ३४०      |
| विजयसिंह के जाटों से मिल जाने के      | कारण माघोरि          | संह का पत्त  |          |
| ग्रहण करने का निश्चय                  | •                    | •••          | ३४०      |
| माघोसिंह की सहायतार्थ सेना भेजना      | पवं उसके             |              |          |
| स्वर्गवास होने पर मेड़ते जाना         | •                    | •••          | ३४१      |
| सिरसा और फ़तेहावाद पर सेना भेज        | ना तथा पौत्री        | का विवाह     | ३४१      |
| गोडवाड़ के सम्बन्ध में गर्जीसह का     | समभौते का प्र        | <b>गयत्न</b> | ३४२      |
| विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेजना        |                      | •••          | ३४४      |
| भट्टियों का फिर विद्रोह करना          | •                    | • • •        | ZXX      |
| राजसिंह के विद्रोह में बक़्तावरसिंह   | <b>ही गुप्त सहाय</b> | ता           | 322      |
| वक्र्तावरसिंह की मृत्यु पर उसके पुत्र | _                    |              | ३४६      |
| कुंवर राजसिंह का जोधपुर जाकर रह       | •                    | •••          | ३४७      |
| पुरोहित गोवर्धनदास का नागोर दिल       |                      |              |          |
| गजसिंह को लिखना                       | •                    | •••          | ३४७      |
| गजसिंह का राजसिंह को बुलाकर के        | <b>इ करवाना</b>      | ••           | इर्ष     |
| विवाह श्रीर सन्तित                    | •                    | • •          | 3.₹⊏     |
| मृत्यु                                | •                    | • • •        | ३४८      |
| महाराजा गर्जासह का व्यक्तित्व "       | •                    | ••           | 348      |
| महाराजा राजसिंह "                     | •                    | •••          | ३६१      |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                   | •                    | ••           | ३६१      |
| महाराजा के भाई सुलतानसिंह श्रादि      | का बीकानेर           | छोड़कर जाना  | ३६१      |
| महाराजा का देहांत                     | •                    | ••           | ३६२      |
| महाराजा प्रतापसिंह                    | •                    | • •          | ३६४      |
| टॉड श्रीर प्रतापिसह '''               | • •                  | • •          | ३६४      |

# चित्र-सूची

| सं₹या      | नाम                         |                  |                | वृष्ठाङ्क |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------|
| ξ          | राव बीका                    |                  | समर्पण पत्र के | सामने     |
| સ્         | गंग नहर                     | ***              | •••            | હ         |
| 3          | कोट द्रवाज़ा, बीकानेर       | •••              | ***            | ४२        |
| 8          | श्री लक्मीनारायणजी का मंदिर | <b>,</b> बीकानेर | •••            | ८३        |
| ሂ          | बीकानेर का क़िला श्रीर सूर  | सागर             | •••            | કક        |
| ६          | श्रनूप महल                  | ***              | •••            | 8X        |
| ·O         | कर्ण महल                    | ***              | •••            | ४६        |
| দ          | त्तालगढ़ महल                | •••              | •••            | ଥଓ        |
| 3          | कोङ्मदेसर                   | •••              | A              | ४०        |
| १०         | डूंगरनिवास महल, गजनेर       | •••              | •••            | ४१        |
| <b>१</b> १ | करणीजी का मंदिर, देशणोक     | •••              | •••            | ४२        |
| १२         | बीकानेर नगर का दश्य         | •••              | •••            | ફેફ       |
| १३         | राव जैतसी                   | •••              | •••            | १२२       |
| १४         | महाराजा रायसिं <b>ह</b>     | ***              | •••            | १६२       |
| १४         | महाराजा कर्णसिंह            | •••              | •••            | २२६       |
| १६         | महाराजा गजसिंह              | •••              | •••            | ३२२       |

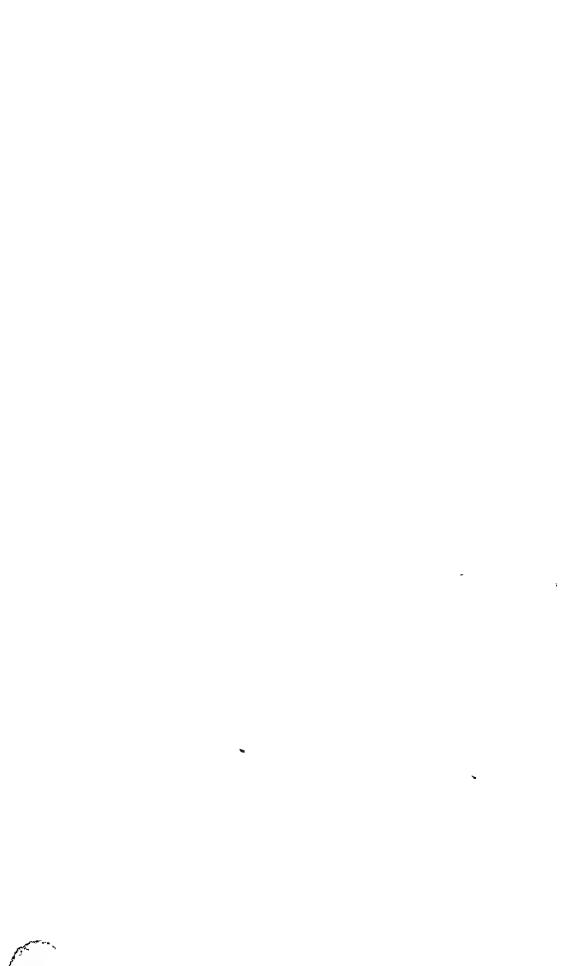

# राजपूताने का इतिहास पांचवीं जिल्द, पहला भाग

# बीकानेर राज्य का इतिहास

### पहला ऋध्याय

## भुगोल सम्बन्धी वर्णन

वीकानेर राज्य का पुराना नाम 'जांगलदेश'' था। इसके उत्तर में कुरु श्रीर मद्र देश थे,इसलिए महाभारत में जांगल नाम कहीं श्रकेला रश्रीर कहीं कुरु और मद्र देशों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। महाभारत में बहुधा ऐसे देशों के नाम समास में दिये हुए पाये जाते

जिस देश में जल श्रीर घास कम होती हो, वायु श्रीर धूप की प्रवचता हो भौर अन भादि वहुत होता हो उसको जांगल देश जानना चाहिये (स्वल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स होयो जांगलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥) ( शञ्दकत्पद्वस, काण्ड २, पृ० ४२६ )।

भावप्रकाश में लिखा है-जहां श्राकाश स्वच्छ श्रीर उन्नत हो, जल श्रौर वृत्तों की कमी हो और शामी ( खेजहा ), कैर, बिल्व, श्राक, पीलु श्रौर वैर के वृत्त हों उसको जांगल देश कहते हैं (न्य्राकाशशुभ्रउच्च स्वल्पपानीयपादपः। शमीकरीरविल्वार्कपीलुकर्के घुसंकुलः॥ देशो वाताला जांगलः स्मृतः) वही, ए० १२६ )।

इन लच्चणों से सामान्य रूप से राजपूताना के वालूवाले प्रयेश का नाम 'जांगचदेश' होना धनुमान किया जा सकता है।

(२) कच्छा गोपालकचाश्च जाङ्गलाः कुरुवर्णकाः।

<sup>(</sup>१) जांगलदेश के लक्तगा ये वतलाये गये हैं —

हैं, जो परस्पर मिले हुए होते हैं, जैसे 'कुरुपांचालाः", 'माद्रेयजांगलाः", 'कुरुजांगलाः अवि । इनका श्राशय यही है कि कुरु देश से मिला हुआ 'पांचाल देश,' सद्र देश से मिला हुआ 'जांगल देश' कुरु देश से मिला हुआ 'जांगल देश' आदि । चीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण अब तक 'जंगलधर वादकाह' सहलाते हैं, जैसा कि उनके राज्य-चिद्व के लेख से पाया जाता है"।

( महाभारत; भीष्मपर्व, ष्रध्याय ६, श्लोक ४६—छंभकोगां संस्करण )।

पैत्र्यं राज्यं महाराज कुरुवस्ते स जाङ्गलाः ॥ ( वही; उद्योगपर्व, घ्रध्याय ४४, छो० ७ )।

(१ और २) तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः ॥ (वही; भीष्मपर्व, छ० ६, श्लो० ३१)।

(२) तीर्थ यात्रामनुक्रामन्प्राप्तोस्मि कुरुजांगलान् ॥ (वही, वनपर्व, छ० १०, श्लो० ११)।

> ततः कुरुश्रेष्ठमुपैत्य पौराः प्रदिच्चिणं चक्रुरदीनसत्वाः । तं व्राह्मणाश्चाभ्यवदन्प्रसन्ना मुख्याश्च सर्वे कुरुजाङ्गलानाम् ॥ स चापि तानभ्यवदत्प्रसन्नः सहैव तैर्भातृभिर्धर्मराजः । तस्थौ च तत्राधिपतिर्महात्मा दृष्ट्वा जनौधं कुरुजाङ्गलानाम् ॥ (वहीः, वनपर्वं, छ० २३, श्लो० ४-६)।

(४) मद्र देश-पंजाय का वह हिस्सा, जो चनाव और सतलज निद्यों के

( इंडियन ऍटिफ़ेरी; ति० ४०, प्र० २८)।

इस समय वीकानेर राज्य (जांगल) का उत्तरी हिस्सा मद्र देश से नहीं मिलता, परन्तु संमव हैं कि प्राचीनकाल में या तो मद्र देश की सीमा दिश्य में ध्रधिक दूर तक हो या जांगल की उत्तरी सीमा उत्तर में मद्र देश से जा मिलती हो।

(१) पीकानेर राज्य के राज्यचिह्न में 'जय जंगलधर बादशाह' लिखा

राठोड़ों के अधिकार से पूर्व बीकानेर का दिल्ली हिस्सा, जो वर्समान जोधपुर राज्य के उत्तर में हैं, 'जांगलू' नाम से प्रसिद्ध था, वह सांखले परमारों के अधीन था और उसका मुख्य नगर 'जांगलू' कहलाता था तथा अब तक वह स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीनकाल में जांगल देश की सीमा के अन्तर्गत सारा बीकानेर राज्य और उसके दिल्ला के जोधपुर राज्य का बहुत कुछ अंश था। मध्यकाल में उस देश की राजधानी अहिच्छत्रपुर' थी, जिसको इस समय नागोर कहते हैं और जो

<sup>(</sup>१) श्रहिंच्छत्रपुर नाम छे एक से अधिक नगरों का होना हिन्दुस्तान में पाया जाता है। उत्तरी पांचाल देश की राजधानी श्रहिच्छत्र थी, जिसका वर्णन चीनी यात्री? हुएन्संग ने अपनी यात्रा की पुस्तक 'सी—यु—की' में किया है (बील; बुद्धिस्ट रेकर्डसः ऑव् दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जि॰ १, पु॰ २००)। जैन लेखक जांगलदेश की राजधानी: अहिच्छत्र बतलाते हैं (इ० ऍ॰, जि॰ ४०, पु॰ २००)। कर्नल टॉड के गुरु यित ज्ञानचन्द्र के संग्रह (माडल, मेवाइ) में मुक्ते एक सूची २४ देशों तथा उनकी राजधानियों की मिली, जिसमें भी जागलदेश की राजधानी श्रहिच्छत्र लिखी है। मेरणमित्त के शिलालेख में सिंधुदेश में श्रहिच्छत्रपुर नामक नगर का होना लिखा है (एपि॰ इ०; जि॰ ३, पु॰ २३४)। इसी तरह श्रीर भी श्रहिच्छत्र नाम के नगरों का उन्नेख मिलता है (वंबई गैज़ेटियर, जि॰ १, भा० २, पु॰ ४६०, टिप्पण ११)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य के नागोर नगर को जांगलदेश की राजधानी अहिच्छुत्रपुर मानने का पहला कारण तो यह है कि नागोर 'नागपुर' का प्राइत रूप है। नागपुर का मर्थ-'नाग का नगर' और अहिच्छुत्रपुर का धर्थ-'नाग है छुत्र जिस नगर का'-है। 'नाग' और 'श्रिह' दोनों एक ही आध्य (सांप) के सूचक हैं। संस्कृत-लेखक नामों का उन्नेख करने में उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं। पुराणों में विशेषकर हस्तिनापुर नाम मिलता है, परन्तु भागवत में उपके स्थान में 'गजसाह्यपुर' (भागवत, १।६।४६,४।३१।३०,१०।५७।६) या 'गजाह्य-पुर' (भागवत,१।६।४६,९।११।३६) नाम भी है। सहाभारत में हस्तिनापुर के लिए 'नागसाह्यपुर' (७।१।६,१४।३६) नाम भी है। सहाभारत में हस्तिनापुर के लिए 'नागसाह्यपुर' (७।१।६,१४।३८) नाम भी है। सहाभारत में हस्तिनापुर के लिए 'नागसाह्यपुर' (७।१।६,१४।३८) नाम भी है। सहाभारत में हस्तिनापुर के लिए 'नागसाह्यपुर' (७।१।६,१४।३८) कोर 'नागपुर' १।१४०।१। नामों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि हस्ती, नाग और गज तीनों एक ही श्रर्थ के सूचक हैं। दूसरा कारण यह है कि चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२२६ फालगुन वृद्धि ३ (ई० स०११७० ता० १ फरचरी) के बीजोल्यां (उदयपुर राज्य) के चटान पर के बेस में चौहान राजा सामंत का श्रिहच्छुत्रपुर में राज करना जिला है ( विप्र-

श्रव जोधपुर राज्य के श्रन्तर्गत है। जांगलदेश के उत्तरी भाग पर राठोड़ों का श्रधिकार होने के वाद जब से उसकी राजधानी वीकानेर स्थिर हुई तब से उक्त राज्य को वीकानेर राज्य कहने लगे।

वीकानेर राज्य राजपूताने के सब से उत्तरी हिस्से में २७° १२' श्रौर ३०° १२' उत्तर अन्नांश और ७२° १२' से ७४° ४१' पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ हैं। इसका फुल नेत्रफल २३३१७ वर्ग भील हैं।

वीकानेर राज्य के उत्तर में पंजाव का फ़ीरोजपुर ज़िला, उत्तर-पूर्व में हिसार ज़िला श्रीर उत्तर पश्चिम में भावलपुर राज्य; दिल्ला में जोधपुर;

द्विण पूर्व में जयपुर और द्विण पश्चिम में जैसलमेर राज्य; पूर्व में हिसार और लोहार के परगने तथा पश्चिम में भावलपुर राज्य है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई खक्खां ( Khakhan ) से सारूंडा तक और चौड़ाई रामपुरा से बहार के कुछ आगे तक बराबर अर्थात् लगभग २००० मील है।

इस राज्य में केवल सुजानगढ़ को छोड़कर श्रौर कहीं पर्वत-श्रेणियां नहीं हैं। ये पर्वत-श्रेणियां दिन्तण में जोधपुर श्रौर जयपुर की सीमाश्रों के निकट स्थित हैं। इनमें से मुख्य गोपालपुरा के पास की पहाड़ी समुद्र की सतह से

श्रीवत्सगोत्रेमृदहिछत्रपुरे पुरा । सामतोनंतसामंतः पूर्णतन्ने नृपस्ततः ) ॥ (श्लोक १२)। पृथ्वीराजविजयमहाक्ष्मच्य से पाया जाता है—'वासुदेव (सामंत का पूर्वज) शिकार को गया जहां एक विधाधर की कृपा से शाकंभरी (सांभर) की भीज उसको नज़र धाई (सर्ग ४)।' इससे पाया जाता है कि सांभर की भीज चौहानों की मूल राजधानी घाहिच्छत्रपुर से बहुत दूर न थी, ऐसी दशा में नागोर ही घाहिच्छत्रपुर हो सकता है।

<sup>(</sup>१) पाउलेट ने चेत्रफल २३४०० (पा॰ गै०; पृ० ६१) श्रोर झसंकिन ने २३३११ (बीकानेर राज्य का गैज़ेटियर; पृ० ३०६) वर्गमील दिया है । इस श्रन्तर का कारण यह है कि गुंजाल का हिस्सा दो मील मुख्या श्रीर दिखण केतीन गांवों के बदले में दो नवीन गाव बीकानेर राज्य में भिल जाने से वर्ग मीलों की सक्या बद गई है ।

१६४१ फ़ुट ऊंची है अर्थात् आसपास की समतल भूमि से इसकी ऊंचाई केवल ६०० फ़ुट के क़रीव ही है।

राज्य का दिल्लिशी और पूर्वीभाग वागक नाम की विशाल मरुम्सि का और कुछ उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भाग भारत की मरुम्सि का छंश है।

राज्य का केवल उत्तरपूर्वी भाग ही उपजाऊ है। राज्य का केवल उत्तरपूर्वी भाग ही उपजाऊ है। राज्य का छाधकांश हिस्सा रेत के टीलों से भरा है, जो २० फुट से लेकर कहीं-कहीं सौ फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार से यहां की भूमि सूखी और किसी प्रकार ऊजड़ ही है। वर्षा ऋतु में घास उग आने पर यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य देखने योग्य होता है। एलफिन्स्टन ने, जो ई० स० १८०५ में कावुल जाते समय इस राज्य से गुजरा था, लिखा है—''राजधानी (वीकानेर) से थोड़ी दूर पर ही भूमि का ऐसा सूखा भाग मिलता है जैसा कि अरेविया के सबसे ऊजड़ हिस्सों में। लेकिन वरसात में या ठीक उसके वाद ही इसकी काया पलट हो जाती है। यहां कि भूमि उस समय उत्तम हरी घास से

दककर एक विशाल चरागाह वनजाती है।"

यहां पर सालभर बहनेवाली नदी एक भी नहीं है। केवल दो निदयां ऐसी हैं, जो वर्षा ऋतु में बीकानेर राज्य में प्रवेशकर इसके कुछ हिस्सों में जल पहुंचाती हैं।

काटली—यह वास्तव में जयपुर राज्य की सीमा में बहती है। उक्त राज्य के खंडेला के पास की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की तरफ़ शेखावाटी में लगभग साठ मील तक वहती हुई यह नदी बीकानेर राज्य में प्रवेश करती है। श्रच्छी वर्षा होने पर यह राजगढ़ तहसील के दिल्लिणी हिस्से में १० से १६ मील (वर्षा न्यून या श्रधिक होने के श्रनुसार) तक बहकर रेतीले प्रदेश में लुप्त हो जाती है।

<sup>(</sup>१) 'वागइ' शब्द गुजराती भाषा के 'वगड़ा' से मिलता हुश्चा है, जिसका भर्थ 'जंगल' श्रर्थात् कम श्राबादीवाला प्रदेश होता है। श्रव भी हूंगरपुर श्रीर वांसवाड़ा राज्य तथा कच्छ का एक भाग 'वागद' कहलाता है।

घगार (हाकड़ा)—इसका उद्गम-स्थान सिरमोर राज्य के अन्तर्गत हिमालय पर्वत के नीचे का ढलुआ भाग है। पिटयाला राज्य और हिसार ज़िले में वहकर यह टीबी के निकट वीकानर राज्य में प्रवेश करती है। यह प्राचीन काल में इस राज्य के उत्तरी भाग में वहती हुई सिन्धु (Indus) नदी से जा मिलती थी, पर अब यह वर्षा ऋतु को छोड़कर सदा स्खी रहती है और इस समय भी यह हनुमानगढ़ के पश्चिम एक दो भील से अधिक आगे नहीं जाती।

जव सदर्न पंजाय रेल्वे के जरवाल नामक स्टेशन के पास बांध वांधकर इस नदी से एक नहर निकाली गई तो वीकानेर राज्य में इसका पानी आना वन्द हो गया। राज्य-द्वारा इसकी कई वार शिकायत होने पर है० स० १८६६ में अंग्रेज़ सरकार और राज्य के सम्मिलित खर्चे से धनूर भील के निकट ओटू (Obu) नामक स्थान में वांध वांधकर उससे दोनों तरफ़ नहरें ले जाने का प्रवन्ध हुआ। ये नहरें ई० स० १८६७ में वनकर सम्पूर्ण हुई। वीकानेर की सीमा के भीतर उत्तर एवं दिच्चण की तरफ़ की नहरों की लम्बाई ४३ मील है। इन नहरों के चनवाने में कुल छु: लाख़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से लगभग आधा वीकानेर राज्य को देना पड़ा। अधिकांश पानी अंग्रेज़ी अमलदारी में ले लिये जाने से राज्य के भीतर की सिचाई का औसत कम रहा। फिर भी हार-वार लिखा-पढ़ी होने के फलस्वरूप ई० स० १६३१ में राज्य की पहले से अधिक धर्धात् ७११२ एकड़ भूमि घग्गर नहर-छारा सींची गई थी।

राजपूताने के राज्यों में केवल वीकानेर में ही नहरों-द्वारा सिजारे का प्रवन्य किया गया है। घगार (हाकड़ा) की नहर का उहें का उहें करपर आ चुका है।

पश्चिमी यमुना नहर-पहले इस नहर का एक अंश 'फ़ीरोजशाह

<sup>(</sup>१) इसके प्राचीन सूखे मार्ग का अब भी पता चलता है। पहले यह राज्य में प्रवेश करने के बाट स्रतगढ़, अनूपगढ़ आदि स्थानों के पास से होती हुई भावलपुर राज्य के मिनचिनाबाद इलाके से गुज़रकर सिन्ध से जा मिछती थी।

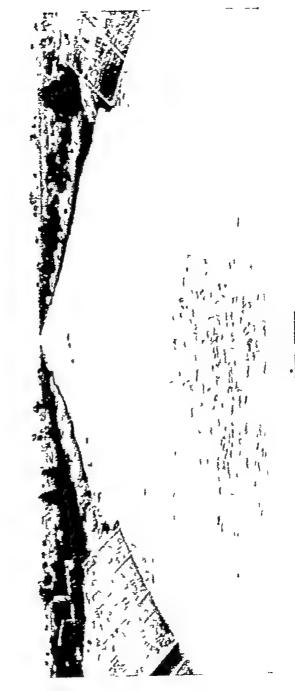

गंग नहर

नहर' के नाम से प्रसिद्ध था, जिससे बीकानेर राज्य में २० मील तक सिंचाई का कार्य होता था। बीच में इस राज्य में इस नहर का पानी झाना बन्द कर दिया गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भाद्रा तहसील की ४६० एक इ भूमि इससे सीची जाने की अनुमित पंजाब सरकार ने दी है।

गंग नहर—कई वर्षों की लिखा पढ़ी के वाद पंजाव, भावलपुर श्रीर बीकानेर राज्यों के बीच सतलज नदी से नहर काटकर बीकानेर राज्य में लेजाने के सम्बन्ध में ई० स० १६२० ता० ४ सितम्बर (वि० सं० १६७७ भाद्रपद विद ६) को एक इक्तरारनामा हुआ, जिसके अनुसार नहर बनकर सम्पूर्ण होने पर ई० स० १६२७ ता० २६ श्रक्टोबर (वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि १) को भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड इर्विन-द्वारा बड़े समारोह के साथ इसका उद्घाटन करवाया गया।

गंगनहर फ़ीरोजपुर केंटोन्मेंट के पास सतलज से निकाली गई है श्रीर पंजाब में होती हुई खक्खां के पास यह बीकानेर राज्य में प्रवेश करती है। राज्य में प्रवेश करने के वाद शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पद्मपुर, रायसिंहनगर श्रीर सरूपसर के पास होती हुई यह श्रनूपगढ़ तक श्राई है तथा इसकी शाखा-प्रशाखादं पश्चिमी भाग में दूर-दूर तक फैली हुई हैं। मुख्य नहर की लम्बाई फ़ीरोजपुर से शिवपुर तक 💵 भील है और राज्य के भीतर की प्रमुख नहर तथा इसकी शाखा-प्रशाखाओं की कुल लम्बाई ४६६ मील है। इसके बनवाने में राज्य के लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आरम्भ की पांच मील की लम्बाई को छोडकर शिवपुर तक ( ८० मील ) यह नहर सीमेंट से पक्की बनी हुई है। सीमेंट से पक्की बनी हुई इतनी लम्बी नहर संसार में दूसरी कोई नहीं है। ई० स० १६३०-३१ में खरीफ़ और रबी की सम्मिलित फ़सलों में ३५१२४७ एकड़ भूमि इसके द्वारा सींची गई थी। इसके वन जाने से राज्य का कितना एक उत्तरी प्रदेश उपजाऊ हो गया है, जिससे राज्य की श्राय में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है। चर्तमान नरेश महाराजा सर गंगासिंहजी का यह भगीरथ प्रयत्न राज्य के सिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इससे प्रजा का हित होने के साध

ही राज्य की प्रति वर्ष अनुमान तीस लाख रुपये खर्च निकालकर आय बड़ी है। नहर-द्वारा सींची जानेवाली पड़त भूमि का मालिकाना हक आदि बेंचने की आय अनुमान साढ़े पांच करोड़ रुपये कूंती गई है, जिसमें से ई० स० १६३१ तक ढाई करोड़ से कुछ अधिक रुपये वसूल हो चुके हैं।

वीकानेर राज्य में यड़ी भील कोई नहीं है। मीठे और खारे पानी भीलें की छोटी छोटी भीलें नीचे लिखे अनुसार हैं—

१—गजनेर—चीकानेर से २० मील दिन्न एश्चिम में यह मीठे पानी की भील उक्लेखनीय है। इसमें पश्चिम के ऊंचाईवाले प्रदेश से श्राया हुआ वर्षा का पानी जमा होता है श्रीर इसकी लंबाई चौड़ाई कमशः दें और दें मील है। इसका जल रोगोत्पादक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराजा गजसिंह के समय जोधपुरवालों की चढ़ाई होने पर उस(गजिसिंह)ने इसमें विष उलवा दिया था, जिसका प्रभाव श्रव तक विद्यमान है श्रीर लगातार कुछ दिनों तक इसका जल सेवन करने से लोग चीमार पड़ जाते हैं। इसके पास ही महाराजा साहब के भव्य महल, मनोहर-उद्यान और शिकार की श्रोदियां (Shooting Boxes) वनी हुई हैं। यहां भड़-तीतर श्रादि पिल्यों की शिकार श्रिथकता से होती है। इस तालाव से कुछ दूर दूसरा बांध वांधा गया है, जिसमें से श्रावश्यकता होने पर जल इस भील में लेने की व्यवस्था की गई है।

२—कोलायत—गजनेर से १० मील द्तिण-पश्चिम में कोलायत नामक पित्र स्थान में एक और छोटी भील है, जो पुष्कर के समान पित्र मानी जाती है। यह भी वर्षा के जल पर निर्भर है और कम वर्षा होने पर स्ख भी जाती है। इसके किनारों पर मंदिर, धर्मशालाएं और पके घाट बने हुए हैं। यहां पर किपलेश्वर मुनि का आश्रम था ऐसा माना जाता है और इसी से इसका माहात्म्य अधिक वढ़ गया है। कार्तिकी पूर्णिमा के श्रवसर पर होनेवाले मेले में नेपाल श्रादि दूर दूर के स्थानों के यात्री यहां श्राते हैं।

३ छापर सुजानगढ़ ज़िले की इस खारे पानी की भील से पहले नमक वनाया जाता था, जो श्रंग्रेज़ सरकार के साथ के ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३४) के इकरारनामें के श्रमुसार श्रव वंद कर दिया गया है। यह लगभग छ: मील लम्बी श्रीर दो मील चौड़ी भील है, परन्तु इसकी गहराई इतनी कम है कि उष्णकाल के प्रारम्भ में ही बहुत कुछ सूख जाती है।

४—लूगुकरणसर—राजधानी से पचास मील उत्तर-पूर्व में खारे पानी की यह दूसरी भील है। यहां भी पहले नमक बनता था, पर श्रव वह बन्द है।

इनके श्रितिरक्त द्विण-पश्चिमी हिस्से में मढ़ गांव के पास एक तालाव थोड़े समय पूर्व ही बनाया गया है, जिसके ४४० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। पिलाप गांव के पास भी नया तालाब बनाया गया है, जो गंगसरोवर कहलाता है। इस भील से कई हज़ार बीवा ज़मीन की सिंचाई होती है श्रीर वहां वर्तमान महाराजा साहब के नाम पर गंगापुरा नामक नवीन गांव बस गया है। कोड़मदेसर के तालाब का बांध नये सिरे से ऊंचा बनाया गया है श्रीर उसमें दो जगहों से जल लाने की नई व्यवस्था की गई है तथा वहां सुन्दर महल भी है।

यहां की जल-वायु स्खी, परन्तु अधिकतर आरोग्यप्रद है । गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ना यहां की विशेषता है।

इसी कारण मई, जून और जुलाई माल में यहां 'लू' (गर्म हवा) वहुत ज़ोरों से चलती हैं, जिससे रेत के टीले उड़-उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाते हैं। उन दिनों सूर्य की धूप इतनी असहा हो जाती है कि यहां के देशवासी भी दोपहर को घर से बाहर निकलते हुए अय खाते हैं। कभी-कभी गर्मी वहुत वढ़ने पर लोगों की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। बहुधा लोग घरों के नीचे के भाग में तहखाने बनवा लेते हैं, जो ठंढे रहते हैं और गर्मी की विशेषता होने पर वे उनमें चले जाते हैं। कड़ी ज़मीन की अपेसा रेता शीव्रता से ठंढा हो आता है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी रात के समय यहां ठंढक रहती है।

श्रीतकाल में यहां इतनी सर्दी पढ़ती है कि पेड़ और पीने बहुधा

पाले के कारण नष्ट हो जाते हैं। ई० स० १८०८ के नवम्बर (वि० सं० १८६४ मार्गशीर्ष) मास में जब मॉनस्टु अर्ट एिकन्स्टन कावुल जाता हुआ इधर से होकर गुज़रा था, उस समय सर्दी के कारण उसका बहुत नुक़सान हुआ। केवल एक दिन में नाथूसर में उसके तीस सिपाही वीमार पड़ गये और वीकानेर में एक सप्ताह में ४० आदमी अकाल सृत्यु के शिकार हुए। इसी प्रकार लेक्टिनेंट चोइलो (Boileaw) ने, जो ई० स० १८३४ (वि० सं० १८६१-६२) में यहां आया था, शीतकाल में कड़ी सर्दी का अनुभव किया। उसने देखा कि फ़रवरी मास में भी तालाबों की सतह पर वरफ जम गई थी और उसके खेमे के वर्तनों का पानी भी जम गया था। मई में उसने तथा उसके साथियों ने कड़ी गर्मी का अनुभव किया, परन्तु इस अवस्था में भी उसके साथ का एक भी आदमी वीमार न पड़ा।

उष्णुकाल में वीकानेर राज्य में गर्मी कभी कभी १२३° डिगरी तक पहुंच जाती है श्रीर सर्दी में २१° डिगरी तक घट जाती है।

वीकानेर में रेगिस्तान की अधिकता होने से कुएं और छोटे-छोटे तालावों का महत्व वहुत अधिक है। जहां कही कुआं खोदने की सुविधा

हुई अथवा पानी जमा होने का स्थान मिला, आरम्भ में वहां पर ही वस्ती वस गई। यही कारण है कि वीकानेर के अधिकांश स्थानों के नामों के साथ 'सर' जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे को इमदेसर, नीरंगदेसर, लूणकरणसर आदि। इससे आशय यही है कि उन स्थानों में कुपं अथवा तालाव हैं। कुओं के महत्व का एक कारण यह भी है कि पहले जब भी इस देश पर आक्रमण होता था, तो आक्रमणकारी कुओं के स्थानों पर अपना अधिकार जमाने का सर्व-प्रथम प्रयत्न करते थे। अधिकतर कुपं यहां ३०० या उससे अधिक फुट गहरे हैं, जिनका पानी बहुधा सुखादु और स्वास्थ्यकर है। डाक्टर मूर को नाटवा नामक गांव में कुआं खुद्वाते समय ४०० फुट नीचे पानी मिला था। कुछ स्थानों में कुपं बहुत कम गहरे अर्थात् २० फुट गहरे हैं। जयपुर राज्य की सीमा की तरफ़ पानी बहुधा अच्छा और आरोन्यप्रद मिलता है।

जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने के अन्य राज्यों की अपेना वीकानेर राज्य में सब से कम वर्षा होती है, जिसका कारण राज्य में पहाड़ों का अभाव है। ई० स०१६१२-१३ से लगा-कर १६३१-३२ के बीच राज्य की वर्षा का श्रीसत १० इंच से कुछ अधिक रहा है। सब से अधिक जलवृष्टि बीकानेर के

१० इंच से कुछ श्रधिक रहा है। सव से श्रधिक अलवृष्टि वीकानेर के पूर्वी श्रीर दित्तिण पूर्वी सागों में साद्रा, चूक श्रीर सुजानगढ़ के श्रास-पास होती है। यहां का श्रीसत १३ श्रीर १४ इंच के वीच है। इनके निकटवर्ती नीहर, राजगढ़, रतनगढ़ श्रादि स्थानों में श्रीसत ११ श्रीर १२ इंच के बीच रहता है। राजधानी तथा राज्य के सध्यवर्ती भाग में वर्षा का श्रीसत १० श्रीर ११ इंच के बीच है। सुदूर पश्चिमी हिस्से मे श्रनूपगढ़ के श्रास पास वर्षा खव से कम होती है। श्रधिक से श्रधिक यहां वर्षा ७ श्रीर दंच के वीच होती है। श्रेष रथानों में श्रीसत ६ श्रीर १० इंच के वीच है। ई० स० १६१२ श्रीर १६३२ के बीच सब से श्रधिक वर्षा ई० स० १६१६-१७ में सुजानगढ़ में क्ररीव ४० इंच श्रीर सव से कम वर्षा ई० स० १६१७-१८ में श्रुजानगढ़ में श्राधे इंच से कुछ श्रधिक हुई थी।

वर्षाकाल में बीकानेर राज्य का प्राकृतिक सौन्दर्य बढ़ जाता है। पानी बरस जाने पर श्रिधकांश स्थानों में हरियाली हो जाती है, जो देखते ही बनती है।

राज्य का श्रधिकांश हिस्सा श्रविली पर्वत के उत्तर और उत्तर-पश्चिम में फैली हुई श्रनुपजाऊ तथा जलदिहीन मरुभू दि का ही एक श्रंश

है। इसी प्रकार दिल्ला, मध्यवर्ता एवं पश्चिमीय मान और पैदावार भाग रेतीली भूमि का मैदान है, जिसके बीच में जगह-जगह रेत के टीले हैं, जो कहीं-कही वहुत ऊंचे हो गये हैं। राजधानी के दिल्ला-पश्चिम में मगरा नाम की पथरीली भूमि है जहां अच्छी वर्षा हो जाने पर किसी प्रकार अच्छी पैदावार हो जाती है। इसके उत्तर अर्थात् अन्पगढ़ के दिल्ला-पश्चिम में एक विशाल भू-भाग है, जिसे 'चितरंग' कहते हैं। कुद्रती ज्ञार बहुतायत से होने के कारण यह भूमि भी खेती के

योग्य नहीं है। फिर भी यहां सज्जी और लाणा के पौधे अधिकता से होते हैं। घगर से परे राज्य का सब से उपजाऊ भाग मिलता है, क्योंकि उधर की भूमि कमशः उत्तर की तरफ़ अधिक समतल और कम रेतीली होती गई है। अनुपगढ़ और सूरतगढ़ के उत्तर की भूमि एक मकार की चिकनी मिट्टी की वनी है, जिसको लोग 'चग्गी' कहते हैं। 'काठी' भूमि हनुमानगढ़ के ऊपरी भाग से हिसार तक फैली हुई है। इसका रंग कुछ पीलापन लिये हुए है और जल सोलने में अच्छी होने के कारण ठीक सिंचाई होने पर यहां उत्तम पैदाबार हो सकती है। नौहर और आदा तहसीलों की भूमि काफ़ी समतल और उपजाऊ है। राज्य के पिश्चम और दिन्नण-पश्चिम में मुख्य रेगिस्तान है।

राज्य के श्रधिकांश भागों में केवल एक ही फ़सल खरीफ़ की होती है श्रोर मुख्यतः वाजरा, मोठ, जवार, तिल श्रोर कुछ रुई की खेती की जाती है। रवी की फ़सल श्रथीत् गेहूं, जौ, चना, सरसों श्रादि की पैदाबार पहले स्रतगढ़ निज़ामत के उत्तरी श्रोर रिणी निज़ामत के पूर्वी भागों में ही सीमित थी, परन्तु श्रव हाकड़ा तथा गंगनहर के श्रा जाने से उधर दोनों फ़सलें होने लगी हैं। नहर से सींची जानेवाली भूमि में पंजाब की भांति गन्ना, रुई, गेहूं, मका श्रादि भी श्रव पैदा होने लगे हैं।

खरीफ़ की फ़सल यहां प्रदुख गिनी जाती है, क्योंकि अन्न इत्यादि के लिए लोग इसी पर निर्भर रहते हैं और इस फ़सल का औसत भी एवी की फ़सल से कई गुना अधिक है। यहां के गांव एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बसने के कारण एक बार खरीफ़ की फ़सल न होने से विशेष नुज़सान नहीं होता, जब तक कि उसके पहले भी लगातार कई बार कृहत न पर चुका हो।

याजरा यहां की मुख्य पैदावार है, जो यहां बहुतायत से श्रीर इव्ही जात का होता है। इसके वाद मोठ है। गेहूं सुजानगढ़ के झास पास वर्षा के जल से तर होजानेवाली 'नाली' में श्रीर नहरों के सेशों में होता है। कई स्थानों में कपास फ्रीर सन की खेती होती है श्रीर भादा, सुजानगढ़ तथा राजगढ़ की तहसीलों में हलकी जात का तमाखू भी पैदा होता है।

यहां के प्रमुख फल मतीरा (तरवूज) श्रीर ककड़ी हैं। मतीरा यहां अच्छी जाति का श्रीर वहुतायत से दोता है तथा मौसिम के समय जानवरों तक को खिलाया जाता है। बड़े मतीरे तो चुत्त में र या ४ फुट तक के होते हैं। श्रव नहरों के श्रा जाने से जल की खुविधा हो जाने के कारण नारंगी, नींवू, श्रनार, श्रमरूद, केले श्रादि फल भी पैदा होने लगे हैं। श्राकों में मूली, गाजर, प्याज श्रादि सरलता से उत्पन्न किये जाते हैं।

वीकानेर राज्य में कोई सघन जंगल नहीं है और जल की कमी के कारण पेड़ भी यहां कम हैं। साधारणतया यहां 'खेजहां' (शमी) के बृज्ञ वहुतायत से होते हैं। उसकी फलियां, छाल तथा पित्तयां चौपाये खाते हैं। भीषण अकाल पड़ने पर कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं। 'जाल' के बृज्ञों की भी यहां विशेषता है, जो हनुमानगढ़ और स्रतगढ़ की तरफ़ यहुतायत से होते हैं। स्ट्रसर और कई अन्य जगहों में नीम, शीशम तथा पीपल के पेड़ भी मिलते हैं। राजधानी में भी वेर और नीम आदि के पेड़ हैं। रेत के टीलों पर बबूल के पेड़ पाये जाते हैं, जिनका हनुमानगढ़ के पास घग्गर नदी के सूखे स्थल में क्रीय दस मील लम्बा और दो से चार मील तक चौड़ा एक विशाल जंगल है। रतनगढ़ आदि के आस-पास रोपड़ा के वृत्त हैं। इसकी लकड़ी अच्छी होती है और पक्के मकानों के बनाने में

छोटी जाति के पौधों में फोग, वूई, आक आदि का नाम लिया जा सकता है, जो स्वतः ही उग आते हैं। इनकी लकड़ी जलाने तथा भोंपड़ियां बनाने के काम में आती है। तहसील सूरतगढ़ एवं अनोपगढ़ में एक और पौधा अपने-आप उग आता है, जिसको 'सज्जी' कहते हैं। इसको

काम में आती है।

श्रभिवृद्धि हो जाती है।

जलाकर श्रक निकालने से सज्जी वनती है। उससे निकला हुआ सोड़ा निम्न श्रेणी का होता है।

थोड़ी सी वर्ष हो जाने पर भी यहां घास अञ्छी उग आती है !
हनुमानगढ़ पवं स्रतगढ़ में घाल अञ्छी, वड़ी और कई प्रकार की होती
है, जिनको 'सेवण', 'धायन' आदि कहते. हैं ।
धास
स्रजानगढ़ में 'गंठील' घास अधिक होती है। राज्य
भर में, प्रधानतया दिवणी भाग में, 'भुरट' नाम की चिपटनेवाली घाल
चहुतायत से उत्पन्न होती है। इसी 'भुरट' नाम की घास की अधिकता
के कारण पिछली फ़ारसी तवारीखों आदि में कहीं कहीं वीकानेर के
नरेशों को 'भुरिट्या' भी लिखा मिलता है। इसका कारण यह है कि
चादशाह औरंगज़ेव महाराजा कर्णासंह से नाराज़ था, जिससे वह उसे
'भुरिट्या' कहा करता था। अतप्रव यह शब्द कुछ समय तक वीकानेर
के राजाओं के लिए प्रचलित हो गया था। अकाल के दिनों मे लोग इसके
घीजों को पीसकर उनसे रोटी वनाते हैं। राज्य में और भी कई प्रकार
की घास होती है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। वर्षा-ऋतु में तरहतरह की घास उग आने के कारण ही वीकानेर के प्राइतिक सौन्दर्य मे

इस राज्य में पहाड़ श्रीर जंगल न होने के कारण शेर, चीते, रीछ श्रादि भयद्भर जन्तु तो नहीं हैं, पर जरल, रोभ (नीलगाय) श्रादि प्रायः मिल जाते हैं। राज्य भर में घास श्रच्छी होती है, जिससे गाय, वैल, भेंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, वकरी श्रादि चौपाये सव जगह श्रधिकता से पाले जाते हैं।ऊंट यहां का वड़े काम का जानवर है श्रीर सवारी, वोभा ढोने, जल लाने, हल चलाने श्रादि का कार्य उससे लिया जाता है। जंगली पशुश्रों में श्रनूपगढ़ श्रीर रायसिंहन्तगर के तहसीलों में कभी-कभी गोरखर (अंगली गधा) भी मिल जाते हैं। हिरन यहां वहुतायत से पाये जाते हैं। छापर, सुजानगढ़, सुरतगढ़ श्रीर हनुमानगढ़ तहसीलों में श्रथवा जहां कहीं भी पानी सुलभ है, वहां इनकी

संख्या श्रिश्वक है। इनकी दो जातियां—चीखले श्रीर काले—हैं। चीखले सव ही जगह होते हैं श्रीर काले उपरोक्त स्थानों में। इनका शिकार करना राज्य की श्रोर से जिर्जित होने के कारण ही इनकी तादाद दिन-दिन वढ़ती जा रही है। घग्गर के यहाव तथा गजनेर के पास दोनों जातियों के हिरन श्रीर चीतल भी मिलते हैं। चीकानेर राज्य में सूत्रर श्रीर भेड़िये भी पाये जाते हैं, जो कभी-कभी यहुत हानि पहुंचाते हैं। भेड़िये को मारनेवाले को राज्य की तरफ़ से इनाम भी दिया जाता है। छोटे जानवरों में लोमड़ी, खरगोश, सांप श्रादि श्रधिक संख्या में हैं।

पित्रयों में भूरे रंग के तीतर, गोडावण (Bustard), वटवड़ (Sand-grouse) आदि पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त वड़ी वटवड़ (Imperial Sand-grouse), वटेर (Quail), चाय (Snipe), कुंज, तिलोर (Houbara) आदि पची भी मिल जाते हैं। सर्दी के मौसिम में कोलायत और गजनेर के तालावों में दूर-दूर से जंगली वतसें आ जाती हैं। तहसील हनुमानगढ़ में नाली के किनारे कुंज (क्रोंच) आदि कई प्रकार के पची होते हैं, जिनका शिकार किया जाता है।

प्रायः समस्त देश कच्छ की खाड़ी से उड़कर आनेवाले रेत के टीलों से भरा हुआ है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यहां पहाड़ियों का अभाव है तथापि कोलायत और गजनेर की खानें रेतीली सतह के नीचे से पत्थरों के बड़े-बड़े दुकड़े,

चूने के कंकड़ तथा कई प्रकार की मिट्टी मिल जाती है, जो मकान वनवाने के काम में श्राती है। मीठा चूना भी रियासत के वहुत से भागों में मिल जाता है। इसके लिए सरदारशहर, जामसर श्रादि स्थान उल्लेखनीय हैं तथा यह राजधानी के श्रास-पास भी मिलता है। यह वहां मिलनेवाली एक प्रकार की चिकनी मिट्टी को जलाकर वनाया जाता है। द्तिण-पश्चिम के मढ़ श्रीर पलाना नामक गांव में तथा गजनेर के पास मुख्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति यहां लगभग १००० टन है, जिसमें से ८४० टन पंजाव श्रादि स्थानों में विक्री के लिए भेज दी जाती है। लोग इसे सिर

धोने के काम में लाते हैं। पंजाव में इसके सुन्दर वर्तन श्रादिभी बनते हैं। कहते हैं कि एक शतान्दी पूर्व कच्छ की श्रोरतें श्रपने सौन्दर्य की वृद्धि के लिए कभी कभी इसे खाया करती थीं। राजधानी से १४ मील दिल्ला-पश्चिम में पलाना में कोयला निकाला जाता है। ई० स० १८६६ (वि॰ सं० १६५३) में वहां एक कुश्रां खोदते समय इस खान का पता लगा था श्रोर ई० स० १८६८ (वि० सं० १६५४) में यहां से कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ हुश्रा। तब से इस व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही है। यहां का कोयला हलकी जाति का होता है श्रोर प्रधानतया राज्य के 'पन्तिक वक्से डिपार्टमेंट' द्वारा काम में लिया जाता है तथा कुछ पंजाब को भी भेजा जाता है। इस खान से लगभग २४० मनुष्यों की जीविका चलती है।

राजधानी से ४२ मील पूर्वोत्तर में दुलमेरा नामक स्थान के निकट लालरंग का अत्युत्तम पत्थर पाया जाता है, जिसके मुलायम होने के कारण इसपर खुदाई का काम अञ्छा होता है। राज्य के लालगढ़ नामक भव्य महल, 'विक्टोरिया मेमोरियल क्कव' आदि कई भवनों तथा शहर के भीतर के श्रीमंतों के कई सुन्दर मकानों का निर्माण इसी पत्थर से हुआ है। यह पत्थर भावलपुर, भटिंडा आदि स्थानों को भी भेजा जाता है। सुजानगढ़ तहसील में भी एक प्रकार का पत्थर निकलता है, परन्तु उतना अञ्छा न होने के कारण वह केवल स्थानीय व्यवहार में ही आता है।

महाराजा गजिसह के राजत्वकाल (ई० स० १७४३=वि० सं० १८१०) में वीदासर के निकट दड़ीवा गांव में तांवे की खान का पता चला था, जिसकी खुदाई उसी समय आरम्भ कर दी गई थी, परन्तु यह सान लाभदायक सिद्ध न होने के कारण वाद में बन्द कर दी गई।

<sup>(</sup>१) टाँड ने दो तांवे की खानों का राज्य में पता चलना लिखा है। एक वीरमसर में तथा दूसरी बीदासर में। इनमें से पहली लाभदायक न होने से और दूसरी तीस वर्ष में ख़त्म हो जाने पर बन्द कर दी गई।

घीकानेर और हनुमानगढ़ यहां के प्रधान किले हैं। इनके अति-रिक्त राज्य में और भी कई जगह छोटे-छोटे किले (गढ़) हैं।

राज्य के खुदूर उत्तरी भाग में बड़े नाप की 'सदर्न पंजाव रेल्वे' केवल तीन मील तक बीकानेर राज्य की सीमा में हो कर निकली है। जोधपुर

और बीकानेर के वीच ई० स० १८६१ (वि० सं० रेले १६४८) के दिसम्बर मास में अंग्रेज़ सरकार के

साथ किये गये इक्ररारनामे के श्रनुसार छोटे नाप की रेल वनाकर खोली गई थी। ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८१) से बीकानेर स्टेट रेल्वे जोधपुर स्टेट रेत्वे से प्रालग हो गई है। जोधपुर स्टेट रेत्वे के स्टेशन मेड्ता रोड' से उत्तर में चीलो जंक्शन से बीकानेर स्टेट रेखे शुरू होती है श्रीर यह चीलो जंक्शन से बीकानेर, दुलमेरा, सुरतगढ़ श्रीर हनुमानगढ़ होती हुई भटिंडा तक चली गई है। इसकी छल लम्बाई लगभग २४० मील है, जिसमें से क्ररीव ३३ भील पंजाब की सीमा में पड़ती है। हनुमानगढ़ जंक्शन से एक शाखा गंगानगर, रायसिंहनगर श्रीर सरूपसर होती हुई सुरतगढ़ को गई है। सरूपलर से एक दुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। इस हिस्से की रेल की लंबाई लगभग १६३ मील है। बीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, चुरु श्रीर लादुलपुर होकर हिसार तक गई है। रतनगढ़ से एक शाला सुजानगढ़ तक जाकर जोधपुर स्टेट रेढवे से मिल गई है एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। इनुमानगढ़ से एक शाखा नीहर श्रीर भादा होती हुई खादुलपुर में हिसार जानेवाली लाइन से मिली है। इस लाइन की लंबाई लगभग १११ मील है। बीकानेर से एक शासा गजनेर होकर श्रीकोलायतजी तक वनवा दी गई है। वीकानेर राज्य के भीतर छोटे नाप की रेल्वे लाइन की कुल लंबाई लगभग ५२० मील है। इस समय सादुलपुर से रेवाड़ी तक १२४ मील लंबी रेखे-लाइन निकालने

<sup>(</sup>१) फुलेरा जंक्शन से कुचामन रोड तक वी॰ वी॰ एण्ड॰ सी॰ आई॰ श्रीर, यहां से मेइता रोड तक जोधपुर स्टेट रेखे है।

का राज्य का और भी विचार है। रेल-गाड़ियां वनाने और उनकी मरमात के लिए राजधानी वीकानेर में एक वड़ा कारखाना है, जिसमें १००० म्रादमी काम करते हैं।

राजधानी के आस-पास और शहर से गजनेर तथा उसके आगे श्रीकोलायतजी के समीप एवं शिववाड़ी व देवीकुंड तक पक्की सड़कें वनी

हुई हैं। कची सड़कें वहुधा राज्य भर में सर्वत्र हैं, जो चौमासे को छोड़कर अन्य मौसमों में मोटर तथा अन्य गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए काम देती हैं।

इस राज्य में मनुष्य गणना श्रव तक छु: वार हुई हैं। यहां की जन-संख्या ई० स० १८८१ में ४०६०२१; ई० स० १८६१ में ८३१६४५; ई० स० १६०१ में ४८४६२७; ई० स० १६११ में ७००६८३; ई० स० १६२१ में ६४६६८४ श्रीर ई० स० १६३१ में ६३६२१८ थी, जिसमें ४०११४३ मई श्रीर ४३४०६४ श्रीरतें थीं। इस हिसाव से प्रत्येक वर्ग मील पर ४१ मनुष्यों की श्रावादी का श्रीसत श्राता है।

यहां मुख्यतः वैदिक (ब्राह्मण्), जैन, सिक्ख और इस्लाम धर्म के साननेवालों की संख्या अधिक है। ईसाई, आर्यसमाजी और पारसी धर्म के अनुयायी भी यहां थोड़े वहुत हैं। वैदिक धर्म के माननेवालों में शैव, वैष्ण्व, शाक आदि अनेक भेद हैं, जिनमें से यहां वैप्ण्वों की संख्या अधिक है। जैन धर्म में खेताम्बर, दिगम्बर और धानकवासी (हृं दिया) अदि भेद हैं, जिनमें धानकवासियों की संख्या ज्यादा है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के दो भेद शिया और सुन्नी हें। इनमे से इस राज्य में सुन्नियों की संख्या अधिक है। मुसलमानों में अधिकांश राजपूतों के दंशज हैं, जो मुसलमान हो गये हैं और उनके यहां अब तक कई हिन्दू रीति-रिवाज प्रचलित हैं। इनके अतिरिक्त

<sup>(</sup>१) इस वर्ष में जन-संख्या में इतनी कमी होने का कारण ई० स० १८१८-१६०० (वि० सं० १९५६) का भीपण झकाछ था।

यहां श्रतखिगिरि नाम का नवीन मत भी प्रचलित है तथा विसनोई नाम का दूसरा मंत भी हिन्दुश्रों में विद्यमान है।

- (१) यह धर्म लालि रि नाम के एक चमार व्यक्ति ने चलाया था, जो बीकानेर राज्य के सुलखनिया स्थान का रहनेवाला था । पांच वर्ष की खनस्था में इसे एक नागा ने लेजाकर घोखे से श्रपना चेला बना लिया था। पन्द्रह वर्ष बाद लौटने पर जब उसे उसके नीच जाति के होने का प्रमाण मिला तो उसने लालगिरि का परित्याग कर दिया। ई॰ स॰ १८३० (वि॰ सं॰ १८८७ ) में लालिगिरि वीकानेर आया श्रीर वह क़िले के पश्चिमी फाटक के पास क़टी बनाकर बारह वर्ष तक वहां रहा । महाराजा रत्नसिंह के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर वह भी उसके साथ गया। वहां से लौटने पर उसने अपनी जन्म-भूमि में एक श्रद्धा कुश्रां खुदवाया श्रीर उसके बाद बीकानेर में श्राकर 'श्रवख' की उपासना का प्रचार करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके श्रनुयायियाँ की संख्या बढ़ने लगी । उसका प्रधान शिष्य लच्छीराम था, जिसने वीकानरे में 'खळल-सागर' नाम का कुन्नां बनवाया। उपासना के सरवन्ध में महाराजा की त्राज्ञा न मानने के कारण जालगिहिं राज्य से निकाल दिया गया, तबवह जयपुर जाकर रहने लगा श्रीर उसके शिष्य उसकी श्राज्ञानुसार भगवा वस्र पहनने लगे । महाराजा सरदारसिंह ने जब इस धर्म का प्रचार बहुत बढ़ताः देखा तो उसने इसके माननेवालीं को राज्य से बाहर ।निकल जाने की भाजा दी, जिसपर बहुतों ने इस मत का परित्याग कर दिया, परन्तु लच्छीराम इद रहा। ई॰ स॰ १८६६-६७ (वि॰ सँ॰ १६२३) मे लच्छीराम के पुत्र मानमल के मंत्री पद पर नियुक्त होने पर इस धर्म का फिर ज़ोर बड़ा और लालगिरि भी बीकानेर लौटकर स्वतन्त्रता के साथ इसका प्रचार करने लगा । ध्रालखिगिरि मत के श्रनुयायी बहुधा साधुं के वेष में रहते श्रीर भिन्ना से जीवन निर्वाह करते हैं, परन्त कई गृहस्थ भी हैं। ये जैन तीर्थकरों की उपासना तो नहीं करते पर छपना धर्म उससे मिलता-जुलता होने के कारण अपने को जैनों की गाखा सानते और जैन तीर्थकरों का भादर करते हैं।
- ('२) बिसनोई मत के प्रवर्तक जांभा नामक सिद्ध का वि० सँ० १४० (ईं० स० १४४१) में पीपासर में जन्म होना माना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उसको जंगल में गुरु गोरखनाथ मिला, जिससे उसको सिद्धि प्राप्त हुई। वह परमार जाति का राजपूत था। उसने श्रकाल क समय बहुतसे जाटों श्रादि का श्रन्त देकर पोपण किया। उसने वीस तथा नव (उन्तीस) वातों की श्राने श्रनुयाथियों को शिचा दी, जितसे वे 'विसनोई' कहलाने लगे।

उसके शिष्य सिद्धान्तरूप से उसकी वतलाई हुई वीस और नव ( उन्तीस )

हैं० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्यगणना के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है—

हिन्दू ७६४३२६; इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ७२१६२६, श्रार्य (श्रार्यसमाजी) ३१२४, ब्राह्मो श्रीर देवसमाजी ३३, सिक्ख ४०४६६

बातों को मानते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं—

रजस्वला होने पर श्री पांच दिन तक श्रलग रहे।

प्रसव होने पर पुरुष स्त्री से एक मास तक दूर रहे श्रौर स्त्री श्राग, वस शादि को न हुए।

परकी-गमन और लालच न करे।

स्सोई अपने हाथ की वनाई हुई खावे खोर जल छानकर पिये ।

मूठ कभी न बोले। चोरी न करे। हरा वृत्त न काटे। किसी प्रकार की जीव हिंसा न करे। मद्य न पिये और नशासात्र न करे।

श्रमावास्या का व्रत रक्ते । विष्णु की भिक्त करे । प्रतिदिन श्रीन में घी डाल-कर हवन करे । पांच समय ईश्वर का स्मरण करे श्रीर संध्या समय श्रारती करे । नील से रंगा हुआ वस्त्र न पहने शादि ।

उसके उपदेशों का फल यह हुआ कि जारों के अतिरिक्ष इतर जातियों के बहुत से लोग भी आकर उसके अनुयायां होने लगे। गुरु नानक की मांति उसने भी हिन्दू और मुसलमानों में ऐक्य स्थापित करने के लिए गुसलमानी धर्म की कुछ बातें अपने यहां जारी कीं, यथा—

मरने पर शव को गाढ़ा जावे।

सारा सिर झुंडावे भीर चोटी न स्वखे।

मुंह पर दाढ़ी रक्ते।

जांमा की मृत्यु वि॰ सं॰ १४८३ (ई॰ स॰ १४२६ ) में होना बतलाते हैं। विकानर राज्य के तालवे गांव में उसकी मृत्यु होने पर रेत के धोरे में (जहां वह रहता था) उसके शव को गादा गया। उस जगह उसकी स्मृति में एक मंदिर बना है थीर प्रति वर्ष फाल्गुन विट १३ के शास-पास वहां मेला होता है, जिसमें दूर-दूर से विसनोई शाकर सिम्मिजित होते हैं। वे लोग वहां हवन करते हैं भीर श्रपनी जाति के मनाईं। को भी वहीं मिटाते हैं। वीकानर राज्य के श्रितिरिक्त जोधपुर, उदयपुर आदि राज्यों में भी विसनोई रहते हैं भीर उनमें विधवा स्त्री का पुनर्विवाह भी होता है।

भ्रौर जैन २८७७३ हैं । मुसलमान १४१४७८, ईसाई २६८ ध्रौर पारसी १६ हैं।

हिन्दुश्रों में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, खत्री, कायस्थ, जाट, चारण, भाट, सुनार, दरोगा, दर्जी, लुहार, खाती (बर्क्ड्र), कुम्हार, तेली, माली, नाई, धोवी, गुज़र, श्रहीर, वैरागी, गोसांई, स्वामी, जातियां डाकोत, कलाल, लखेरा, छींपा, सेवक, भगत, भर्भ्जा, रैगर, मोची, चमार श्रादि कई जातियां हैं। ब्राह्मण, महाजन श्रादि कई जातियों की श्रनेक उपजातियां भी बन गई हैं, जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता। ब्राह्मणों की कई उपजातियों मे तो परस्पर भोजन-व्यवहार भी नहीं है। जंगली जातियों में मीणे, यावरी, थोरी श्रादि हैं। ये लोग पहले चोरी श्रीर डकेती श्रधिक किया करते थे, पर श्रव खेती श्रीर मज़दूरी करने लगे हैं, तो भी दुष्काल में श्रपना पुराना पेशा नहीं छोंदते। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, कायमण्रानी, राठ रे

<sup>(</sup>१) कायमख़ानी पहले चौहान राजपून थे श्रीर शेखावाटी के श्रास-पास के निवासी थे। मुंहणोत नैस्प्री ने लिखा है—''हिसार का फीजदार सैयद नासिर उन (चौहानों) पर चढ़ भाया भीर दरेरा को लूटा। वहां की प्रजा भागी श्रीर केवल दो भाजक (एक चौहान राजपूत श्रीर दूसरा जाट) उस गांव में रह गये, जिनको उसने भपने साथ छे लिया। फिर उस (नासिर) ने उनकी परविशा की। संयद ना सिर की मृत्यु होने पर वे दोनों लड़के दिश्ली के सुलतान वहलोल लोदी के पास उपस्थित किये गये। इसपर उक्त सुलतान ने उस राजपूत लड़के (करमसी) को मुसलमान वनाकर कायमख़ां नाम रक्ला (क्यात, प्रथम भाग, ए० १६६)।'' जयपुर राज्य के शेखावाटी में मूंसन्स, श्रीर फतहपुर पर बहुत दिनों तक कायमख़ां के वंशजों का श्रीधकार रहा तथा भश्र भी वहां उसके वंशज निवास करते हैं, जो क्रायमख़ानी कहलाते हैं। उनके वहुतसे रीति-रिवाज हिन्दु श्रों के समान हैं श्रीर पुरोहित भी ब्राह्मण हैं, परन्तु श्रव वे श्रपने प्राचीन हिन्दू संस्कारों को भिटाते जाते हैं।

<sup>(</sup>२) राठ या राट भी एक बहुत प्राचीन जाति है, जिसको प्राचीन काल में 'आरट' कहते थे। इसका दूसरा नाम 'वाह्लीक' (वाहिक) भी था। इस जाति के स्नी-पुरुषों के रहन-सहन, श्राचार-विचार श्रादि की महाभारत में बड़ी निटा की है—

जोहिया", रंगरेज़, मिरती श्रौर कुंजड़े श्रादि कई जातियां हैं।

यहां के लोगों में से अधिकां य खेती करते हैं, शेप व्यापार, नौकरी, द्स्तकारी, मज़दूरी, अध्वा लेन-देन का कार्य करते हैं। राज्य के उत्तरी भाग में अनू रगढ़ के पश्चिम के लोग वहुधा पशु-पालन करके अपना निर्वाह करते हैं। पीरज़ादे श्रीर राठ जाति के मुसलमानों का यही मुख्य पेशा है। व्यापार करनेत्राली जातियों में प्रधान महाजन हैं, जो कलकत्ता, वंवई, करांची, वर्मा, सिंगापुर, आदि दूर-दूर के स्थानों में जाकर व्यापार करते हैं और उनमें से वहुत से

•••••• स्त्रारट्टा नाम बाह्लीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ४८ ॥ •••• स्त्रारट्टा नाम वाह्लीका नतेष्वार्यो द्यहं वसेत् ॥ ५९ ॥

महाभारत, कर्णपर्व, श्रध्याय ३७ ( कुंभकोणं संस्करण )।

मुसलमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया, जो अब 'राठ' कहलाते हैं। वस्तुतः ये लोग पंजाब के एक प्रदेश के निवासी थे और महा-प्रतापी दिल्ला के राठोड़ों से विल्कुल ही भिन्न थे।

(१) जोहियों के लिए प्राचीन लेखों में 'यौधेय' शब्द मिलता है। प्राचीन चात्रिय राजवंशों में यह वही बीर जाति थी। यौधेय शब्द 'युध्' धातु से बना है, जिसका म्रथं 'लड़ना' है । मौर्य राज्य की स्यापना से भी कई शताब्ही पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने भी श्रपने व्याकरण में इस जाति का उन्नेख किया है। इनका मूल निवासस्थान पंजाव था । इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तटो पर का भावलपुर राज्य के निकट का प्रदेश 'जोहियावार' कहलाता है । जोहिये राजपूत श्रव तक पंजाव के हिसार और मॉटगोमरी (साहिवाल) ज़िलों में पाये जाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग सदा स्वतन्त्र रहते थे श्रीर गण-राज्य की भांति इनके श्रलग-श्रलग दलां के मुखिये ही इनके सेनापित श्रीर राजा माने जाते थे। महाचत्रप रुद्रदामा के गिरनार के लेख से पाया जाता है कि चत्रियों में वीर का ख़िताब धारण करनेवाले यौधेयाँ को उसने नष्ट किया था। उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने इनको अपने श्रधीन किया। पंजाव से दांचिया में बड़ते हुए ये लोग राजपुताने में भी पहुंच गये, थे,। ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे, इसलिए इनके जो सिक्के मिलते हैं, उनमें एक तरक इनके सेनापति का नाम तथा दूसरी तरफ छः मुखवाली कार्तिकस्वामी की मूर्ति हैं। भरतपुर राज्य के वयाना नगर के पास विजयगढ़ के किले से विव संव की खुठी शताब्दी के भास-पास की लिपि में इनका एक टूटा हुमा लेख मिला है। वर्त्तमान

वड़े संपन्न भी हो गये हैं। ब्राह्मण विशेषकर पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई करते हैं, परन्तु कोई कोई व्यापार, नौकरी और खेती भी करते हैं। कुछ महाजन भी कृषि से ही अपना निर्वाह करते हैं। राजपूतों का मुख्य पेशा सैनिक-सेवा है, किन्तु कई खेती भी करते हैं।

शहरों में पुरुषों की पोशाक बहुधा लंबा श्रंगरखा या कोट, धोती श्रौर पगड़ी है। मुसलमान लोग बहुधा पाजामा, कुरता श्रौर पगड़ी, साफ़ा

या टोपी पहनते हैं। सम्पन्न व्यक्ति श्रपनी पगड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, परन्तु धीरे धीरे

श्रव पगड़ी के स्थान में साफ़े या टोपी का प्रचार वढ़ता जा रहा है। राजकीय पुरुषों में कुछ अब पाजामा अथवा ब्रिचिज़, कोट और अंग्रेज़ी टोप का भी व्यवहार करने लगे हैं। ग्रामीण लोग अधिकतर मोटे कपड़े की धोती, बगलबन्दी और फेंटा काम में लाते हैं। ख्रियों की पोशाक लहँगा, चोली और दुपट्टा है पर अब तो कलकत्ता आदि बाहरी स्थानों में रहने के कारण कई हिन्दू क्षियां केवल धोती और कांचली (कंचुकी) पहनने लगी हैं और ऊपर दुपट्टा डाल लेती हैं। मुसलमान औरतों की पोशाक चुस्त पाजामा, लम्बा कुरता और दुपट्टा है। उनमें से कुछ तिलक भी पहनती हैं।

यहां के अधिकांश लोगों की भाषा मारवाड़ी (राजस्थानी) है, जो राजपूताने में वोली जानेवाली भाषाओं में मुख्य है। यहां उसके भेद थली,

बीकानेर राज्य के कुछ भाग में भी पहले जोहियों का ही निवास था श्रोर एक छड़ाई में मारवाद का राठोइ राव वीरम सळखावत (जो राव चूंडा का पिता था) इन जोहियों के हाथ से मारा गया था। राव बीका-द्वारा बीकानेर का राज्य स्थापित होने के पीछे बीकानेर के राजाश्रों से जोहियों ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका उल्लेख यथा-प्रसङ्ग किया जायगा। मुसलमानों का भारत में श्राक्रमण पंजाब के मार्ग से ही हुआ था। उस समय उन्होंने वहा के निवासियों को बल-पूर्वक मुसलमान बना लिया। तब जोहियों ने भी श्रपना सामूहिक बल टूट जाने व मुसलमानों के अत्याचारों से तंग हो कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। श्रव बीकानेर राज्य में जोहिये राजपूत नहीं रहे केवर मुसलमान ही हैं।

वागड़ी तथा शेखावाटी की भाषायें हैं। उत्तरी भाग भाषा के कुछ लोग मिश्रित पंजावी, जिसको 'जाटकी' इप्रधीत् जाटों की भाषा कहते हैं, वोलते हैं।

यहां की लिपि नागरी है, जो वहुधा घसीट रूप में लिखी जाती है। राजकीय दक्षतरों में श्रंश्रेज़ी का यहुत कुछ प्रचार है।

भेड़ों की अधिकता के कारण यहां उन यहुत होता है, जिसके कम्चल, लोइयां आदि उनी सामान यहुत अच्छे बनते हैं। यहां के ग़लीचे और दियां भी प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त हाथी-दक्तारी दांत की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाख से रंगे हुए लकड़ी के खिलोंने तथा पलंग के पाये, सोने-चांदी के ज़ेबर, ऊंट के चमड़े के वने हुए सुनहरी काम के तरह-तरह के सुन्दर कुण्ये, ऊंटों की काठियां, लाल मिट्टी के वर्तन आदि यहां वहुत अच्छे बनाये जाते हैं। बीकानेर शहर में वाहर से आनेवाली शकर से बहुत सुन्दर और स्वच्छ मिल्ली तैयार की जाती है, जो वाहर दूर-दूर तक भेजी जाती है। सुजानगढ़ में चुनड़ी की बंधाई का काम भी अच्छा होता है।

एक समय वीकानेर का वाहरी व्यापार वहुत वढ़ा-चढ़ा था श्रीर राजगढ़ में दूर-दूर से कारवां (काफ़िले) श्राकर ठहरते थे। वहां हांसी श्रीर

विसार से होती हुई पंजाव तथा काश्मीर की वस्तुपं; पूर्वीय प्रदेशों से दिल्ली तथा रेवाड़ी होकर रेशम, महीन कपड़े, नील, चीनी, लोहा और तमाकः, हाडोती और मालवा से अफ़ीमः, सिन्ध और मुलतान से गेहं, चावल, रेशम तथा सूखे फलः, तथा पाली से मसाले, टिन्, दवाइयां, नारियल और हाथीदांत व्यापार के लिए आते थे। इनमें से कुछ सामान तो राज्य में ही खप जाता था और शेप उधर से गुज़र कर अन्य देशों में चला जाता था, जिससे राहदारी में राज्य को काफ़ी धन मिलता था। ई० स० की अट्टारहवीं शताब्दी में कई कारणों से यह स्थापार नग्न हो गया। अब रेस के खुल जाने, मार्गों के सुरिचत हो जाने

भीर राहदारी के नियमों में परिवर्तन हो जाने से व्यापार में पुनः वृद्धि हो गई है। यहां से वाहर जानेवाली वस्तुओं में ऊन, कंवल, दरी, गलीचे, मिस्री, सज्जी, सोड़ा, शोरा, मुल्तानी मिट्टी, चमड़ा, तथा पश्चओं में ऊंट, गाय, वैल, मेंस, भेड़, वकरी आदि मुख्य हैं। वाहर से आनेवाली वस्तुओं में पंजाव, सिन्ध, आगरा और जयपुर से ग्रह्मा; वम्बई, कलकत्ता और दिल्ली से कपड़ा; सिन्ध और अमृतसर से चावल, मिवानी, कानपुर, चंदौसी और ग़ाज़ीपुर से चीनी, जयपुर, जोधपुर और सिन्ध से रुई; कोटा और मालवा से अफ़ीम; सिन्ध और जयपुर से तमाकू; वम्बई, कलकत्ता, करांची और पंजाब से लोहा तथा अन्य धातुरं मुख्य हैं। सब सामान रेल-द्वारा भाता-जाता है। भिवानी और हिसार के बीच तथा राज्य के उन विभागों में, जहां रेल निकट नहीं है, ऊंट भी माल ढोने के काम में भाता है।

राजधानी को छोड़कर ज्यापार के मुख्य केन्द्र गंगानगर, कर्णपुर, रायसिंहनगर, गजसिंहनगर, विजयनगर, सादूलशहर, संगरिया-मंडी, नौला-मंडी, भाद्रा, वीदासर, चूरू, डूंगरगढ़, नौहर, राजलदेसर, राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़ और स्रतगढ़ हैं। ज्यापार का पेशा बहुधा अग्रवाल, माहेखरी और श्रोसवाल महाजनों, खत्रियों, ब्राह्मणों एवं शोख मुसलमानों के हाथ में है।

यहां हिन्दुओं के त्योहारों में शील-सप्तमी, श्रक्तयतृतीया, रक्ताबंधन, दशहरा, दिवाली श्रीर होली मुख्य हैं। इनके श्रतिरिक्त गनगीर श्रीर तीज

(श्रावणी तथा कजाली) क्षियों के मुख्य त्योहार हैं। रज्ञावंधन विशेषकर झाह्मणों का तथा दशहरा ज्ञियों का त्योहार है। दशहरे के दिन वड़ी धूम-धाम के साथ महाराजा की सवारी निकलती है। मुसलमानों के प्रमुख त्योहार, मुहर्रम, दोनों रेदें (ईदुल्फितर श्रीर ईदुल्जुहा) एवं शबेबरात हैं।

यहां का सब से प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्कपत्त के श्रंतिम दिनों में भीकोलायतजी में होता है और पूर्णिमा का दिन मुख्य माना जाता है। यहां किपलेश्वर मुनि का आश्रम माना जाने से इस स्थान का महत्व अधिक वढ़ गया है और मेले के दिन हज़ारों यात्री दूर-दूर से यहां आते हैं। उस समय ऊंट, वैल आदि की विकी बहुत होती है। श्रावण में शिववाड़ी और भाइपद में देवीकुंड पर भी वड़े मेले लगते हैं, जो राजधानी के निकट हैं। इनके अतिरिक्त कोड़मदेसर, जैसुला तालाव, हरसोला तालाव और सुजानदेसर में भी मेले लगते हैं, पर वहां विशेष व्यापार नहीं होता। राजधानी चीकानेर में नागणेचीजी और धूणीनाथ के मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। नौहर तहसील में गोगामेड़ी स्थान में प्रसिद्ध चौहान सिद्ध गोगा की स्मृति में प्रतिवर्ष भाइपद विद ६ को और स्रपुरा तहसील में मुकाम स्थान में जामाजी नामक सिद्ध का मेला लगता है, जहां ऊंट-वैल आदि का व्यापार भी होता है।

प्राचीन काल में चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य क्रासिद ( इलकारा ) करते थे । सर्वप्रथम अंग्रेज़ी डाकखाने चूरू, रतनगढ़ तथा सुजानगढ़ में खुले, जो ई० स० १८७२ डाकखाने में विद्यमान थे। अव तो अनूपगढ़, अनूपशहर, चीकानेर (यहां पर-लालगढ महल, शहर, कचहरी तथा मंडी ज़कात—चार श्रलग डाकखाने हैं ), वीकासर (मोकलिया), भूकरका, वीदासर, विग्गा, भाद्रा, भीनासर, विजयनगर, चाहङ्वास, छापर, देशणोक, धोलीपाल, श्रीडूंगरगढ़, डाभली, गर्जासहपुर, गंगाशहर, गजनेर, श्रीगंगा-नगर, हनुमानगढ़, हिम्मतसर, जैतपुर, जैतसर, जामसर, केसरीसिंहपुर, कालू, लूग्यकरग्यसर, महाजन, मोमासर, नापासर, नौहर, पलाना, पद्मपुर, पीलीवागान, पिंट्हारा, रायसिंहनगर, रावतसर, रतननगर, राजलदेसर, रिणी, लालगढ़, सादूलशहर, सूड़सर, सूरपुरा, संगरिया, [सरदारगढ़ें, सरदारशहर, सीदमुख, श्रीकर्णपुर, सूरतगढ़, सुजानगढ़, श्रीकोलायतजी, सादूलपुरः रतनगढ़, नरवासी, चूरु, चाक, हिन्दु-मलकोट, टीवी श्रीर उदैरामसर में भी श्रंग्रेज़ सरकार के डाकखाने स्थापित हो गये हैं: तथा चूरू, दलपतासिंहपुर, दुलमेरा, हिड़याल, हिनुमानगढ़, पृथ्वीराजपुर एवं रामसिंहपुर के रेखे स्टेशनों पर भी सरकारी डाकखाने हैं।

राजधानी में तीन तथा रतनगढ़, सरदारशहर, वीदासर, चूरू, नीहर, सुजानगढ़, छापर, श्रीगंगानगर, गंगाशहर, हनुमानगढ़, रिखी,

सादुलपुर श्रीर सूरतगढ़ में एक-एक तारघर हैं। इन स्थानों के श्रतिरिक्त प्रायः प्रत्येक रेल्वे स्टेशन पर भी तारघर बना हुश्रा है। बीकानेर, रतनगढ़, सरदारशहर, चूक श्रीर सुजानगढ़ में बेतार के तारघर भी हैं।

रेलीफ़ोन सर्वप्रथम ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६२) में वीकानेर श्रीर गजनेर में लगाया गया था तथा श्रव यह गंगाशहर में भी लगा दिया गया है।

विजली का प्रवेश राज्य में पहले पहल महाराजा हूंगरसिंह के 'समय में हुआ। ई० स० १८८६ (वि० लं० १६४३) में उसने पुराने महलों में विजली की मर्शान लगवाई। किर तो क्रमशः इसका प्रचार वढ़ता ही गया और अब राजधानी तथा को इमदेसर एवं गजनेर के राजमहलों के अतिरिक्त रतनगढ़, चूरु, सरदारशहर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर, मोमासर, राजलदेसर, हूंगरगढ़, नापासर आदि में विजली का प्रचार है, जो राजधानी के पावरहाउस से पहुंचाई जाती है। विजली आ जाने से अब बीकानेर में वहुत से फुओं का पानी भी इसी की सहायता हो निकाला जाता है और प्रेस तथा रेल्वे वर्कशॉप आदि भी इसी से चलते हैं।

पहले यहां राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। स्वानगी पाठशालाओं में प्रारम्भिक शिक्षा और कुछ हिसाव-िकताव की पढ़ाई होती थी। संस्कृत पढ़नेवाले पंडितों के यहां और फ़ारसी तथा उर्दू पढ़नेवाले विद्यार्थी मौलवियों के घक मकृतवों में पढ़ते थे। राज्य की तरफ़ से महाराजा हुंगरसिंह के

राजत्वकाल में ई० स० १८७२ (वि० सं० १६२६) में सर्वप्रथम एक स्कूल स्रोला गया, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, फ़ारसी श्रीर देशी तरीके के हिसाव की पढ़ाई होती थी स्त्रीर विद्यार्थियों की संख्या २७४ थी । ई० स० १८८२ में उर्दू की और ई० स० १८८४ में पहले-पहल श्रंग्रेज़ी की पढ़ाई भी इसी स्कुल में आरंभ हुई। तीन वर्ष वाद राजधानी में एक स्कूल लड़िकयों के लिए खोला गया। ई० स० १८६१-६२ (वि० सं० १६४८) में राज्य-द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या १२ थी, जिनमें ६६४ विद्यार्थी शिक्ता पाते थे। ई० स० १८६३ में राज्य के सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिए कर्नल सी० के० एम० वाल्टर के नाम पर 'वाल्टर नोवल्स स्कूल' की **स्थापना हुई।** श्रव इसमें शिज्ञा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या पहले से श्रधिक हो गई है, जिससे यह हाईस्कृल कर दिया गया है। महाराजा डूंगरसिंह के नाम पर वीकानेर में 'डूंगरकालेज' है, जहां वी० ए० तक की पढ़ाई होती है। कुछ वर्ष पूर्व ही इसके लिए एक भव्य भवन निर्माण करवा दिया गया है। इनके अतिरिक्त राजधानी में 'सादूल हाईस्कूल' के सिवाय श्रीर दूसरे दो हाईस्कूल भी हैं। चूरू श्रीर रतनगढ़ में भी एक-एक हाईस्कूल उन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, जो राजधानी में पढ़ने नहीं था सकते, खोला गया है । प्रायः प्रत्येक वड़े शहर में पेंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल हैं, जिनकी संख्या इस समय ६० से श्रधिक है। राजधानी में 'लेडी एल्गिन गर्ल्स स्कूल' सड़कियों का प्रमुख स्कूल है श्रीर प्रायः हर वढ़े शहर में लड़िकयों के लिए पाठशाला विद्यमान है। राजपूत-वालिकाश्रों की शिक्षा के लिए 'महाराणी भटि-यानीजी नोवल्स गर्ल्स स्कूल' है। ऐसी संस्था राजपूताने में अब तक कहीं नहीं है । लार्ड विलिंग्डन के नाम पर राजधानी में टेकिकल इन्स्टीट्यूट (कला भवन) वनाया गया है, जिससे भविष्य में चेरोज़गारी का प्रश्न इल होकर जीविका-निर्वाह का साधन सरलता से हो जायगा। संस्कृत शिदा के लिए राज्य की श्रोर से 'गंगा-संस्कृत-पाठशाला' है, जिसमें फ र्र विषयों की शिक्ता दी जाती है। परलोकवासी श्रीमान किंग जॉर्ज की

रजत जयन्ती (Silver Jubilee) के उपलच्य में राज्य की श्रोर से राज-धानी में एक बृहत् पुस्तकालय तथा वाचनालय खोला गया है, जिससे सर्वसाधारण को झानशक्ति वढ़ाने का पूर्ण साधन हो गया है। राज्य के प्रसिद्ध नगर चूरू, रतनगढ़ श्रादि में भी पुस्तकालय स्थापित हैं, जिनसे जनता का लाभ होता है।

बीकानेर। राज्य में घद्दां के निवासियों को शिद्धा निःशुल्क दी जाती है।

महाराजा साहव का शिक्ता-विभाग की वृद्धि में वड़ा श्रवुराग है, जिससे इन्होंने विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में प्रवृत्त कराने के लिए कितनी ही छात्रवृत्तियां नियत कर दी हैं। ई० स० १६२८-२६ (वि० सं० १६८४) में प्रारंभिक शिक्ता का प्रचार करने के लिए वहां 'श्रनिवार्य प्रारंभिक शिक्ता' नामक कृतनून का निर्माण हो गया है।

पहिले यहां प्राचीन पद्धित के वैद्यों तथा हकीमों के इलाज का ही प्रचार था, किंतु श्रव डाक्टरी इलाज़ का प्रचार बढ़ गया है। ई०स०१८४८

परदारसिंह के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए कोलरिज नामक प्रसिद्ध श्रंथ्रेज़-डाक्टर नियुक्त हुआ। पहले लोग श्रंथ्रेज़ी श्रोषियां लेने में हिचकते थे, पर धीरे-धीरे यह ग्लानि मिटती गई। ई० स० १८७० (वि० सं० १६२७) में बीकानेर नगर में पहली वार श्रंथ्रेज़ी ढंग से लोगों का इलाज करने के निमित्त एक श्रस्पताल खोला गया। श्रंथ्रेज़ी द्वाइयों के इस्तेमाल में वृद्धि होने के साथ ही श्रस्पतालों की संख्या में भी कमशः उन्नति होती गई। इस समय राजधानी के श्रतिरिक्त चूक्त श्रोर गंगानगर में श्रस्पताल तथा रिणी, सुजानगढ़, स्र्रतगढ़, भाद्रा, नौहर, राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, इंगरगढ़, हनुमानगढ़, गंगाशहर, देशणोक, अनूपगढ़, विजयनगर, छापर, गजनेर, हिम्मतनगर, कर्णपुर, लूणकरणसर, नापासर, नोसा, पदमपुर, पलाना, राजलदेसर, रायसिंहनगर एवं संगरिया में डिस्पेन्सरियां हैं। इनके श्रतिरिक्त रेल्वे के कर्मचारियों के लिए

राजधानी में 'रेल्वे-वर्कशॉप डिस्पेन्सरी' तथा चूरू और हनुमानगढ़ में भी शक्ताखाने हैं। गांवों के लोगों में औषधियां वितरण करने के लिए हनु-मानगढ़ में ऐसे डाक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तथा हनुमानगढ़ से सादुलपुर तक रेल में सफ़र करके प्रत्येक छोटे स्टेशन पर हककर गांवों में जावें और रोगियों को देखकर उन्हें उचित औषधि दें। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समुन्नत बनाने के लिए पांचू, फेफाना और रतननगर में आयुर्वेद-श्रीषधालय स्नोले गये हैं।

राजधानी बीकानेर में पुरुषों श्रौर स्त्रियों के लिए पहले पृथक्
पृथक् श्रस्पताल थे, जिनमें चीर-फाड़ के सव प्रकार के श्राधुनिक श्रौज़ारों
के श्रितिरिक्त 'एक्सरे' यंत्र भी लगाया गया था, किंतु स्थान की संकीर्णता
के कारण, वे दोनों पर्याप्त नहीं जान पड़े। इसिलए राजधानी में नगर
के वाहर खुले मैदान में श्रव स्वर्गीय महाराजकुमार विजयसिंह की
स्मृति में एक विशाल श्रस्पताल बनाया गया है, जिसमें पुरुष श्रौर स्त्रियों
की चिकित्सा के पृथक्-पृथक् विभाग हैं। वहां चीर-फाड़ के कई प्रकार के
श्रौज़ार रक्षे गये हैं तथा शरीर के भीतरी भाग की परीक्षा के लिए 'एक्सरे'
यंत्र भी लगा दिया गया है श्रौर कई रोगों का इलाज विजली से भी होता
है। बीमारों के रहने के लिए वहां पर्याप्त स्थान है तथा देहात से श्रानेवाले
रोगियों के साथियों के उहरने के लिए पाल ही एक श्रव्छी धर्मशाला भी
वनवा दी गई है। राजधानी में सेना के लिए सादृल मिलिटरी हॉस्पिटल;
लालगढ़ हॉस्पिटल तथा नगर निवासियों की सुविधा के लिए नगर
के भिन्न-भिन्न भागों में तीन श्रीर श्रफ़ाख़ाने हैं। कई स्थलों में जहां शफ़ाख़ानें
की श्रावश्यकता है, वहां भी श्रव वे खोले जा रहे हैं।

शासनप्रवंध की सुविधा के लिए राज्य के छ विभाग किये गये हैं, जिन्हें ज़िले अथवा निज़ामत कहते हैं। प्रत्येक निज़ामत में एक हाकिम रहता है, जिसे नाज़िम कहते हैं। इन विभागों के उपविभागों में १६ तहसीलें श्रीर ४ मातहत तहसीलें हैं। तहसील का हाकिम तहसीलदार श्रीर मातहत तहसील का नायब तहसीलदार कहलाता है। इनको दीवानी, फ़ौजदारी तथा माल के मुक्तदमें तय करने के नियमित श्रिधकार प्राप्त हैं। इनके फ़ैसलों की श्रपील नाज़िम की श्रदालत में श्रीर उसके किये हुए मुक्दमों की खुनवाई हाई कोर्ट में होती है। प्राय: सारी भूमि का वन्दो- बस्त हो गया है श्रीर उसके श्रनुसार लगान (जमीजोत) की रक्म स्थिर कर दी गई है। यहां भूमि का लगान इतना कम है कि लोग तीस, चालीस या इससे भी श्रधिक बीधे भूमि श्रासानी से जोत लेते हैं। इसमे से कुछ में तो गल्ला बोदिया जाता है, जिसकी एक फ़सल की पैदाबार तीन-चार वर्ष तक काम देती है। पड़त भूमि में घास श्रच्छी हो जाती है, जिससे पश्च-पालन में सुधिधा रहती है।

राज्य की विभिन्न निज़ामतें नीचे लिखे अनुसार हैं-

सदर (बीकानेर) निज़ामत—यह राज्य के लगभग दक्तिण-पश्चिमी भाग में हैं। इसमें बीकानेर, लूणकरणसर और सूरपुरा की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान बीकानेर हैं तथा इसमें ४१० गाव हैं।

राजगढ़ निज़ामत—यह राज्य के पूर्व में हैं श्रीर इसके श्रन्तर्गत भाद्रा, चूरू, नौहर, राजगढ़ श्रीर रिखी की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान राजगढ़ है तथा इसमें ६३२ गांव हैं।

सुजानगढ़ निज़ामत—यह राज्य के दिल्ला पूर्वी भाग में है और इसके अन्तर्गत सरदारशहर, सुजानगढ़, रतनगढ़ तथा डूंगरगढ़ तहसीलें हैं। इसका मुख्य स्थान सुजानगढ़ है और इसमें ४०६ गांव हैं।

स्रतगढ़ निज़ामत—इसके अन्तर्गत राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से की श्रोर हनुमानगढ़ और स्रत्तैगढ़ की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान स्रत-गढ़ है और गांवों की संख्या २७७ है।

गंगानगर निज़ामत—गंगानहर के राज्य में आ जाने के वाद से उधर की आबादी बहुत बढ़ जाने पर वहां के प्रबन्ध के सुभीते के लिए गंगा-नगर निज़ामत अलग कर दी गई है। इसमें गंगानगर, कर्णपुर और पद्मपुर की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान गंगानगर है भौर गांवों की संख्या ४३४ है।

रायसिंहनगर निज़ामत—माल-विभाग का कार्य बढ़जाने के कारण गंगानगर निज़ामत से रायसिंहनगर तहसील श्रीर स्रतगढ़-निज़ामत से श्रमूपगढ़ तहसील पृथक् कर यह निज़ामत बना दी गई है, जिसका मुख्य स्थान रायसिंहनगर है श्रीर गांवों की संख्या २६८ है।

शासन प्रवंध की सुज्यवस्था और प्रजा-हितकारी क़ानूनों की सृष्टि के लिए वर्तमान महाराजा साहब की इच्छानुसार नवम्बर ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७० ) में 'रिप्रेज़ेन्टेटिव स्ति हिल्ली' (प्रतिनिधि सभा ) की स्थापना की गई । उस समय इसके सदस्यों की संख्या ३४ थी। ई० स० १६१७ में इसका नाम वदलकर 'लेजिस्लेटिव स्रसेम्व्ली' (ज्यवस्थापक सभा) कर दिया गया । इसके सदस्यों की संख्या ४४ है, जिनमें से २४ सरकारी (१४ ऑफ़िशियल और ११ नॉन ऑफ़िशियल ) और २० गैर-सरकारी हैं। सरकारी सदस्यों में ४ एक्स ऑफ़िशियल और २० राज्य-द्वारा चुनिंदा व्यक्ति होते हैं। इसके तीन प्रकार के कार्य हैं—क़ानून बनाना, निर्णय करना तथा सवाल पूछना। वार्षिक वजट इस सभा के समन्त अर्थ-मंत्री-द्वारा पेश किया जाता है।

व्यवस्थापक सभा की स्थापना के चार वर्ष पीछे ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७६) में वहां एक ज़र्मीदार सभा की स्थापना हुई। ई० स० १६२६ (वि० सं० १६६६) में एक के स्थान पर दो ज़र्मीदार सभा ज़र्मीदार सभायें कर दी गई और इन्हें सदस्य चुनकार व्यवस्थापक सभा में भेजने का स्वत्व प्रदान किया गया। ज़र्मीदार सभा की स्थापना से महाराजा साह्य का किसानों से निकट का सम्बन्ध हो गया है, जिससे उनकी भावश्यकताओं की श्रोर विशेष रूप से ध्यान देने में सुविधा हो गई है।

प्रजा-तन्त्र शासन का प्रचार करने के लिए महाराजा साहब ने

बहुं-यहे नगरों में म्यूनीसिपैलिटियां स्थापित की हैं, जिनकी व्यवस्था

बहुधा प्रजा-द्वारा निर्वाचित सदस्य करते हैं।

श्रव तक बीकानेर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, चूक, डूंगरगढ़, राजलदेसर, राजगढ़, रिणी, नौहर, भाद्रा, रतननगर,
स्रतगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, गंगानगर, छापर, रायसिंहनगर श्रीर कर्णपुर
में म्यूनिसिपैलिटियां खुल गई हैं, जो प्रजा के हाथ में हैं। छुछ म्यूनीसिपैलिटियों ने तो श्रपनी सीमा में प्रारंभिक शिक्षा भी श्रनिवार्य कर दी है।

गांचें में पंचायतों की भी व्यवस्था है, जो गांचों के स्नगड़ों छादि का फ़ैसला करती हैं। ई० स० १६२८ (पि० सं० १६८४) में एक ज्ञानून पास करके इन्हें दिवानी और फ़ौजदारी के कई अधिकार दे दिये गये हैं तथा इनके अधिकार का क्षेत्र भी वढ़ा दिया गया है। अब तक सदर, स्रपुरा, ल्एकरणसर, सुजानगढ़, डूंगरगढ़, सरदारशहर, चूक, नौहर, भाद्रा, रिणी, राजगढ़, हनुमानगढ़, स्रतगढ़ और गंगानगर की तहसीलों में ग्राम-पंचायतें क्रायम

गांवों में प्रजातंत्र शासन की शिक्ता देने छौर स्थानीय मामलों की स्वयं देख-रेख करने की योग्यता उत्पन्न करने के प्रयोजन से जगह-जगह ज़िला-सभाछों (District Board) की स्थापना के लिए एक क़ानून हाल ही में पास किया गया है, जिसके अनुसार गंगानगर में ज़िला-सभा की स्थापना भी हो गई है।

इमारती काम और सड़कों आदि के लिए महकमा तामीर (Public Works Department) स्थापित है। अब तक पक्षी सड़कों, महकमा खास का भवन, डूंगर मेमोरियल कॉलेज और होस्टल, वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल, कई अस्पताल, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब आदि कई भव्य इमारते बनाने के अतिरिक्त सस महकमे के द्वारा कई मनोहर उद्यानों का भी राज्य में निर्माण हुआ

है, जिनसे प्रजा को यहुत लाभ पहुंचता है। इनके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख स्थानों में कई बड़ी-बड़ी इमारते, डाकवंगले (rest houses) आदि भी इस महकमे के द्वारा बनाये गये हैं।

प्रामीणों की ऋण-प्रस्त दशा को सुधारने तथा उनमें अपनी सहायता आपस में कर लेने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए धर्तसहयोग संस्थायें

मान महाराजा साहच ने राज्य में कई सहयोग संस्थायें (Cooperative Societies) स्थापित कर दी हैं, जो सदस्यों की सहायता से ही संचालित होती हैं। ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में ऐसी संस्थाओं की संख्या १०४ थी। ये भाद्रा, नौहर, गंगानगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ आदि स्थानों में हैं।

पहले राज्य में न्याय की व्यवस्था जैसी चाहिये वैसी न थी। हर प्रकार के लोगों के हस्तचेप या सिफ़ारिशों के कारण न्यायोचित व्यवहार

का प्रायः श्रभाव हो जाया करता था। वर्तमान समय में राज्य में जैसे नियमानुकृत न्यायात्य हैं, उस समय उनका श्रस्तित्व भी न था और श्रपराधियों को मुक्ति के पूर्व जुरमाना तो श्रवश्य ही देना पड़ता था। ई० स० १८७१ (वि० सं० १६२८) में तीन कचहरियों ( दीवानी, फ़ौजदारी श्रोर माल ) की स्थापना राजधानी में हुई, पर शासनशैली में विशेष परिवर्त्तन न होने के कारण स्थिति वैसी ही डांवाडोल बनी रही। ई० स० १८८४-८४ (वि० सं० १६४१-४२) में दीवानी श्रोर फ़ौजदारी की मुख्य श्रदालते हटाई जाकर राज्य के जो शासन विभाग किये गये, उनमें श्रलग-श्रलग निज़ामतें खोली गई। पहले इनके निर्णय किये हुए मुक़दमों की सुनवाई राजसमा श्रोर उसके वाद 'इजलास-खास' में महाराजा के समद्ध होती थी। ई० स० १८८७ (वि० सं० १६४४) से रीजेन्सी कोंसिल को वह श्रधिकार प्राप्त हुशा और एक श्रपील कोर्ट की स्थापना हुई। किर नायय तहसीलदारों को भी मुक़दमें सुनने का इक्र प्राप्त

हुआ तथा बीकानेर, चूरू एवं नौहर में छोटे-छोटे सुक्दमों की सुनवाई के लिए कुछ स्रॉनरेरी-मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये।

इस समय नायव तहसीलदारों को फ़ौजदारी मामलों में तीसरे दर्जे के और तहसीलदारों को दूसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं और जहां मुंसिफ़ या डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, वहां उन्हें कमशः ४० तथा २०० रुपये तक के दीवानी दावे सुनने का अधिकार है। नाज़िमों को पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं, दीवानी नहीं।

वीकानेर, रतनगढ़, भाद्रा, चूरू, हनुमानगढ़ श्रीर गंगानगर में मुंसिफ़ की श्रदालतें भी हैं, जिनको फ़ौजदारी मामलों में दूसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के श्रीर दीवानी मामलों में दो हज़ार तक के दावे सुनने का श्रिधिकार है।

पांच निज़ामतों—सदर (धीकानेर), राजगढ़, सुजानगढ़, स्रतगढ़ श्रोर गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, जिनको फ़ीजदारी मामलों में पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट के श्रोर दीवानी मामलों में दस हज़ार तक के दावे सुनने का श्रधिकार है। रायसिंहनगर में डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, श्रतएव वहां की कार्यवाही गंगानगर में होती है।

ई० स० १६२२ ता० ३ मई (वि० सं० १६७६ वैशाख सुदि ६) को राजधानी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें तीन न्यायाधीश नियुक्त किये गये। इस अदालत में दीवानी और फ़ौजदारी के नये मुक़दमों के आति-रिक्त छोटी अदालतों के मुक़दमों की अपीलें भी सुनी जाती हैं। केवल दस हज़ार से अधिक के मुक़दमों अथवा किसी जटिल प्रश्न के निर्ण्य को छोड़कर अन्य सब अवस्थाओं में इस अदालत का फ़ैसला अन्तिम माना जाता है। दस हज़ार से आधिक के मुक़दमों अथवा किसी जटिल प्रश्न के निर्ण्य के संबंध की अपील राज्य की एिज़क्यूटिव कोंसिल की जूडिशल कमेटी के सामने की जा सकती है। हाईकोर्ट को नियमानु-सार पूरी सज़ा देने का अधिकार है, परंतु मृत्युदंड के लिए महाराजा साहब की आका प्राप्त करनी होती है। मृत्युदंड अथवा दस वर्ष या

उससे अधिक अविध की क़ैद की सज़ा की अपील महाराजा साहव के समज्ञ की जा सकती है। बड़े मुक़दमों में ज़ूरी-द्वारा न्याय करने की प्रथा भी प्रचलित है।

द्यवस्थापिका समा (Legislative Assembly) ने एक लीगल मैक्टिशनर्स एक्ट (Legal Practitioners Act) वना दिया है, जिसके अनुसार राज्य की अदालतों में वकालत प्रारंभ करनेवालों को एक नियत परी ला पास करनी पड़ती है। वकी लों की सुविधा के लिए कानून की शिल्ला देनेवाले एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी गई है। राज्य में वहां के वने हुए ज्ञानून चलते हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करना वकी लों के लिए आवश्यक है।

राज्य की शूमि तीन भागों-खालसा, जागीर श्रीर शासन (धर्मादा)में वटी हुई है। राज्य के कुल २७४२ गांवों श्रीर १४ नगरों में से १२४व
गांव तथा १४ नगर खालसे में हैं। जागीर में
१२०६ गांव एवं १ शहर है। धर्मादा श्रीर माफ़ी
में दिये हुए १७४ गांव हैं। खालसा गांवों की भूमि राज्य की मानी जाती
है श्रीर जब तक किसान बरावर निश्चित लगान श्रदा करता रहता है,
तब तक वह श्रपनी ज़मीन का श्रिवकारी रहता है। जागीर सहुधा
जागीरदारों के पूर्वजों को उनकी सेवाश्रों के उपलच्य में श्रधवा राजाओं
के कुड़िश्वयों को मिली हुई हैं। इनमें से कुछ से तो खिराज नहीं लिया
जाता, श्रेप से प्रतिवर्ष वंधी हुई रक्तम ली जाती है। विना खिराज की
जागीर राजकुटुंवियों श्रीर परसंगियों (श्रन्यवंशों के सरदारों) तथा
उन सरदारों की हैं, जिनका, महाराजा साहव ने खास सेवाश्रों के कारण,
खिराज माफ़ कर दिया है। महाराजाश्रों के सिंहासनाकृढ़ होने के समय
सरदारों को नियत रक्तम नज़र के रूप में देनी पड़ती है, जिसे 'न्योता'

<sup>(</sup>१) यहां राजकुटुन्वियों को 'राजवी' कहते हैं, जो महाराजा साहय के निकट के रिश्तेदार हैं। उनका वर्णन श्रागे सरदारों के इतिहास में किया जायगा।

<sup>(</sup>२) 'प्रसंगी' वे राजपूत हैं, जिनके साथ राठोड़ों के विवाह सम्बन्ध होते हैं।

कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे विवाह अथवा युवराज के जन्म आदि अवसरों पर भी कुछ रक्तम न्योते की ली जाती है। धर्मादे में दी गई भूमि, जो मंदिरों के प्रवन्ध के लिए अथवा चारणों, ब्राह्मणों आदि को दान में दी गई है, 'शासन' कहलाती है। इनसे राज्य में कोई रक्तम नहीं ली जाती और न इनसे किसी प्रकार की सेवा ली जाती है। कुछ ऐसे भोमिये राजपूत भी हैं, जिनके पास अपनी ज़र्मीदारी है। ये राज्य को लगान नहीं देते, पर इन्हें कुछ अन्य कर देने पड़ते हैं।

जागीरदार (जिन्हें सरदार तथा उमराव भी कहते हैं) यहुधा राज्य के सरदार हैं। इनके दो विभाग—ताज़ीमी और ग़ैरताज़ीमी—हैं। ताज़ीमी सरदारों की संख्या १३० है, जिनमें से कई सरदार राज्य के यहे- खड़े स्रोहदों पर भी नियुक्त हैं। इनमें से चार—महाजन, रावतसर, भूकरका और धीदासरवाले—श्रन्य ताज़ीमी सरदारों से ऊंचे दर्जे के हैं श्रोर 'सरायत' कहलाते हैं। पहले सब सरदार घोड़ों, ऊंटों श्रथवा पैदल सैनिकों के साथ राज्य की सेवा करते थे, परन्तु महाराजा डूंगरिंसह के समय से उसके ददले नक्षद रकम निश्चित हो गई है। बहुधा यह रक्षम जागीरों की श्राय की एक तिहाई निश्चित की गई है। सरायतों को भी नज़राने, न्योते श्रादि की रक्षमें देनी पड़ती हैं। वे ठिकाने के मालिक होने के समय नज़राने में रेख के बराधर रक्षम श्रीर श्रवसर विशेष पर कुछ न्योते की रक्षम देते हैं। इसके बदले में विवाह श्रथवा गमी के श्रवसरों पर राज्य की श्रोर से सरदारों को उचित सहायता दी जाती है।

इस राज्य में क़वायदी सेना की संख्या १७६७ है, जिसमें २३६ गोलन्दाज़ और ४६४ ऊंट सेना के सैनिक भी शामिल हैं। हूंगरलैन्सर्स की

संख्या, जिनमें महाराजा साहव के श्रंगरत्नक भी शामिल हैं, ३४२ है तथा सादूल लाइट इन्फ़ेन्ट्री में ६४४ सैनिक हैं। इनके श्रांतिरिक्त मोटर मशीनगन सेक्शन में १०० सैनिक हैं। राज्य में पुलिस की संख्या १७१४ है।

षर्तमान महाराजा साहव के सिंहासनारूढ़ होने के समय राज्य की

श्राय श्रमुमान सवा पन्द्रह लाख रुपये थी, जो इनको श्रिधिकार मिलने के समय वीस लाख रुपये तक पहुंच गई और श्राय-व्यय श्रय वढ़कर एक करोड़ तेतीस लाख के लगभग हो गई है। श्रामद्त्ती के मुख्य सीगे—ज़मीन का हासिल, जागीरदारों का खिराज, सरकार से मिलनेवाले नमक के रुपये, रेल्वे की श्रामद, नहरों की श्रामद, पलाना के कोयले की खान की श्रामद, विजली के कारवाने की श्रामद, श्रायकारी, चुंगी (दाण), स्टांप, कोर्ट फ़ीस, दंड श्रादि—हैं। राज्य का व्यय लगभग एक करोड़ रुपये है। उसके मुख्य सीगे—सेना, पुलिस, हाथखर्च, महलों का खर्च, श्रदालती खर्च, श्रस्तवल का खर्च, रेल, विजली, नहरें सड़कें तथा इमारतें श्रादि—हैं।

वीकानेरराज्यमें पहले विना लेखवाले चिह्नांकित (Punchmarked) सिक्केचलतेथे। फिर यौद्धेयों के सिक्कों का प्रचार हुआ। उनके पीछे गुप्तों के,

हूणों के चलाये हुए गिथये, प्रतिहारों में से भोज-सिके देव ( श्रादिवराह ) के, चौहानों में से श्रजयदेव श्रीर उसकी गणी सोमलदेवी के तथा सोमेखर और श्रंतिम प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज के सिक्के चलते रहे। मुसलमानों का राज्य भारतवर्ष में स्थापित होने के वाद दिल्ली के सुलतानों और वादशाहों के सिक्कों का यहां भी चलन हुआ। मुग़ल साम्राज्य के निर्वल होने पर राजपूताने के राजाओं ने वादशाह की श्राहा से श्रपने श्रपने राज्यों में टकसालें खोलीं, परन्तु सिके यादशाह के नामवाले फ़ारसी लिपि के लेख सहित ही वनते रहे। सर्वप्रथम महाराजा गजसिंह ने वादशाह श्रालमगीर दूसरे (ई० स० १७४४-१७४६= वि० सं० १८११-१८१६) से अपने राज्य में सिक्के बनाने की सनद्र प्राप्त की। ई० स० १८४६ (वि० सं० १६१६) तक के सिक्कों पर केवल वादशाह शाह श्रालम ( दूसरा ) का नाम मिलता है, जो ई० स० १७४६ (वि० सं० १८१६) में गद्दी पर वैठा था। इससे यह कहा जा सकता है कि सनद आलमगीर दूसरे के समय में प्राप्त हो जाने पर भी सिक्के शाह आलम के समय में धीकानेर में वनने शुक्र हुए हों श्रीर दूसरे वादशाहों के गही वैठने पर भी यहां के सिक्कों पर उसी (शाह श्रालम )का नाम चलता रहा । ये सिक्के राज्य की टकसाल में ही वनते थे । वीकानेर राज्य की टकसाल में पहले सोने की मुहरें भी वनती थीं । जो मुहरें हमारे देखने में श्राई, उनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जाता है—

कतान ए॰ डयल्यू॰ टी॰ वेब को सीकर के ख़ज़ाने से दो मुहरें महाराजा रत्निसह के समय की मिलीं, जिनपर वही लेख श्रीर चिद्ध हैं, जो उक्त महाराजा के चांदी के सिक्षों पर हैं।

राज्य के चड़े कारखाने के तोपाखाने से दो मुहरें महाराजा सरदारसिंह के समय की देखने में आई, जिनमें चांदी के सिकों के समान ही लेख हैं।

एक मुहर महाराजा डूंगर्रासंह के समय की बीकानेर राज्य के यड़े कारखाने के तोपाखाने में देखने मे आई, जिसपर लेख उसके समय के रुपयों के अनुसार ही है। उसकी दूसरी तरफ़ 'ज़र्व श्री बीकानेर' खुदा है। उसमें पताका, त्रिश्रुल, छुत्र, चंवर और किरिण्या भी हैंर।

<sup>(</sup>१) कप्तान दव्ल्यू॰ ढव्ल्यू॰ वेव ने धपनी पुस्तक 'करंसीज श्रॉब् दि हिन्दू स्टेट्स ऑव् राजपूताना' के पृष्ठ ४७ में लिखा है—'वीकानेर राज्य की टकसाल में पहले कभी सोने का सिका नहीं वना', जो श्रम ही हैं। उसके पास जिस पुरुष ने बीकानेर राज्य के चांदी के सिक्के भेजे उसको सोने की मुहरें नहीं मिलीं इसलिए उक्क कप्तान ने सोने के सिक्के न होने की वात लिख दी। यह भी निश्चित है कि उस वेव )ने बीकानेर जाकर सिक्कों की छानवीन नहीं की, किन्तु रायवहादुर सोढी हुकुमसिंह लिखित वृत्तांत के आधार पर (जिसको उस समय ये मुहरें प्राप्त नहीं हुई थीं) बीकानेर में सोने की मुहरें न बनने का हाल लिख दिया, किन्तु ख़ास उसी कप्तान वेव के पुत्र ए॰ दब्ल्यू॰ टी॰ वेव की सीकर से भेजी हुई दो सोने की मुहरें प्रं वीकानेर के तोपाखाने से प्राप्त मुहरों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि पहां सोने की मुहरें बनती थीं।

<sup>(</sup>२) यह मुहर आकृति में उक्त महाराजा के चांदी के सिकों से कुछ छोटी है, परन्तु एक तरफ के छोटे दायरे के भन्दर का लेख 'भौरंग भाराय हिन्द व इंग्लिस्तान कीन विक्टोरिया' ऐसे सुन्दर अचरों में है कि उसको देखते ही चित्त प्रसन्न हो आता है।

राज्य के खज़ाने में पेसी मुहरें वहुत थीं, परंतु ऐसा सुना जाता है कि वर्तमान महाराजा साहव की वाल्यावस्था के समय रीजेन्सी कोंसिल के शासन में उन्हें गलवाकर सोना वनवा दिया गया।

साधारण रुपयों के साथ-साथ यहां 'नज़र' के लिए रुपये अलग वनाये जाते थे। इस राज्य के चांदी के सिक्के राजपूताने के अच्छे सिकों में गिने जाते हैं। 'नज़र' के सिक्के अधिक सुन्दर और पूरे वज़न के होते थे तथा आकार में बड़े होने के कारण उनपर ठणा पूरा आ जाता था। अन्य सिक्कों के सम्बन्ध में इतनी सावधानी नहीं रक्खी जाती थी और आकार में कुछ छोटे होने के कारण उनपर कभी-कभी पूरा ठणा भी नहीं आता था। पहले तो केवल रुपया ही चांदी का वनता था, परन्तु महाराजा सरदारसिंह और टूंगरसिंह के समय में अठकी, चवकी और दुअकी भी चांदी की वनने लगीं।

महाराजा गजासिंह के समय के नज़र के रुपयों के एक झोर 'सिक्रह मुवारक साहव किरां सानी शाह श्रालम वादशाह ग़ाज़ी' श्रीर दूसरी श्रोर 'सन् ११२१ जुलूस मैमनत मानूस' लेख फ़ारसी में है। साधारण सिक्रों पर एक श्रोर केवल 'सिक्रा मुवारक वादशाह गाज़ी श्रालमशाह' श्रीर दूसरी श्रोर 'सन् जुलूस मैमनत मानूस' लिखा मिलता है। उस(गजासिंह) का विद्य पताका था. पर किसी किसी सिक्रे में त्रिग्रुल भी मिलता है। महाराजा स्रतिसिंह के सिक्रों पर भी कमशः ऊपर जैसे ही लेख मिलते हैं। उसका विद्य त्रिग्रुल था परंतु किसी किसी सिक्रे पर पताका का चिद्य भी मिलता है। महाराजा रहासिंह का चिद्य किरिण्या था, लेकिन उसके सिक्रों पर अपर जैसा ही लेख श्रीर कभी कभी किरिण्या के साथ मंडे का चिद्य भी मिलता है। महाराजा सरदारसिंह के सिपाही विद्रोह से पहले के सिक्रों पर एक श्रोर केवल 'मुवारक वादशाह गाज़ी श्रालम' श्रीर सन् तथा दूसरी श्रोर पूर्व केसा ही लेख है। यहां यह कह देना श्रावश्यक है कि ग्रदर के पूर्व के सभी सिक्रों पर हि० स० तथा वादशाहों के जुलूसी सनों (राज्यवर्षों) के श्रंक श्रमण्य या ग्रालत सने हैं। उसके ग्रदर के वाद के सिक्रों पर एक तरफ़

'श्रीरंग श्राराय हिन्द व इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया १८४६' तथा इसरी तरफ 'ज़र्व श्री बीकानेर १६१६' लेख फ़ारखी लिपि में हैं। उसका चिह्न छुत्र था, पर उसके सिकों पर ध्वजा, त्रिश्ल, छुत्र श्रीर किरिएया के चिद्ध एक साथ भी मिलते हैं। महाराजा हुंगरासिंह के सिक्कों पर भी महाराजा सरदारसिंह के सिक्षों जैसे ही लेख हैं । उसका चिह्न चँवर था, पर उसके सिक्कों पर उपर्युक्त सभी चिह्न श्रंकित मिलते हैं। महाराजा गंगासिहजी के पहले के सिक्षों पर भी वही लेख है, जो महाराजा इंगरसिंह के सिक्कों पर था, परन्त उनपर उनका एक चिह्न मोरछल अधिक मिलता है। ई० स० १८६३ में श्रंग्रेज़ सरकार के साथ वीकानेर राज्य का श्रंग्रेज़ी टकसाल से रुपये वनवाने के सम्वन्ध में एक समभौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित रुपयों जैसे रुपये ही वीकानेर राज्य के लिए भी वने, जिनके एक तरफ़ सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा श्रीर श्रंग्रेज़ी श्रद्धरों में 'विक्टोरिया एम्प्रेस' तथा दूसरी तरफ़ वीच में ऊपर नीचे क्रमशः नागरी श्रीर उर्दू लिपि में 'महाराजा गंगासिंह वहादुर' लिखा है । उर्दू लिपि में सन् विशेष दिया है । किनारे के पास ऊपर 'वन रुपी' (One Rupee) श्रीर नीचे 'वीकानेर स्टेट' श्रंशेज़ी में है तथा मध्य में दोनों ओर किनारों के निकट एक-एक मोरछल भी वना है। ई० स० १८६४ में तांवे के सिक्के-पाव छाना और आधा पैसा ( अधेला )-श्रंग्रेज़ी राज्य के जैसे ही वीकानेर राज्य के लिए भी वने, परन्तु उनमें दूसरी तरफ़ किनारे पर 'बीकानेर स्टेट' श्रंश्रेज़ी में है श्रीर मध्य में दोनों श्रोर किनारे पर एक-एक मोरछल वना है। ये सिक्के भी श्रंत्रेज़ी सिक्कों के साथ ही चलते रहे, पर श्रव इनका बनना वंद हो गया है श्रीर यहां श्रंत्रेज़ी सिक्कों (कल्दार) का ही चलन है।

इस राज्य को श्रंश्रेज़-सरकार की तरफ़ से १७ तोगों की सलामी का सम्मान प्राप्त है। महाराजा साहव की ज़ाती श्रौर स्थानीय तोगों की सलामी की संख्या १६ हैं। ये सरप्रान वर्तमान ने महाराजा साहव को क्रमशः ई० स० १६१ श्रोर १६२१ ( वि० सं० १६७५ और १६७८ ) के आरंभ में प्राप्त हुए थे।

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान का वर्गान नीचे किया जाता है—

वीकानेर—राज्य का युख्य नगर 'बीकानेर' राज्य के द्विण-पश्चिमी हिस्से में कुछ ऊंची भूमि पर समुद्र की सतह से ७३६ फ्रुट की ऊंचाई पर वसा हुआ है। किसी-किसी स्थान से देखने पर यह नगर बहुत भव्य और विशाल दिखलाई पड़ता है। मॉनस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के साथियों को, जो ई० स० १८०८ (वि० सं० १८६४) में बीकानेर आये थे, इस नगर को देखकर यह निर्णय करना कठिन हो गया था कि दिल्ली और बीकानेर में कौन अधिक विस्तृत है। नगर के चारों ओर शहरपनाह है, जो घेरे में साढ़े-चार मील है और पत्थर की बनी है। इसकी चौड़ाई ६ फ्रुट और ऊंचाई अधिक से अधिक तीस फ्रुट है। इसमें पांच दरवाज़े हैं, जिनके नाम कमशः कोट, जस्सूसर, नत्यूसर, सीतला और गोगा हैं तथा आठ खिड़कियां भी बनी हैं। शहर-पनाह का उत्तरी भाग वि० सं० १६४६ (६० स० १८६६-१६००) में वर्तमान महाराजा साहब ने नया बनवा दिया है।

यह नगर आवादी की दृष्टि से राजपूताने में चौथा गिना जाता है और पुराने ढंग का वसा हुआ है। ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्य-गण्ना के अनुसार यहां की आवादी द्रश्र थी। नगर के भीतर यहुत सी भव्य इमारते हैं, जो बहुधा लाल पत्थर की बनी हैं तथा उन्तर खुदाई का उत्कृष्ट काम है। नगर के मध्य में एक जैन मंदिर है, जिसके निकट से पांच मार्ग निकले हैं, जो अन्य सड़कों से मिलते हुए शहरपनाह के किसी एक दरवाज़े से जा मिलते हैं। कोट दरवाज़े के बाहर अलक्षिगिर मतानुयायी लच्छीराम का वनवाया हुआ 'अलक्षसागर' नाम का प्रसिद्ध कुआं है, जो वीकानेर के सब कुओं में अच्छा गिना जाता है। अन्य कुओं की संख्या १४ है, जो बहुधा बहुत गहरे हैं। उनमें से अधिकांश का जल बड़ा सुस्वादु और पीने के योग्य है। महाराजा अनुपसिंह का बनवाया हुआ 'अनोपसागर' (घोतीना) कुआं भी उन्नेक्षनीय है। मनर

कोट-द्रवाज़ा, वीकानेर

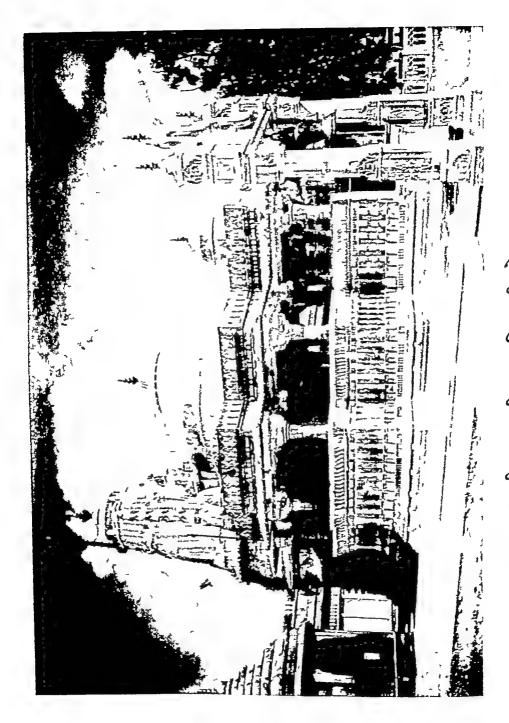

के बाहर के तालावों में महाराजा स्रासिंह का वनवाया हुआ 'स्रसागर' (पुराने किले के निकट) सब से अञ्छा माना जाता है और उसमें छः सात मास तक जल भरा रहता है।

यहां के जैन मंदिरों में भांडासर का मंदिर बहुत प्राचीन गिना आता है। कहते हैं कि इसे भांडा नाम के एक श्रोसवाल महांजन ने वि० सं० १४६ (ई०स० १४११) के लगभग वनवाया था। यह बहुत ऊंचा है, जिससे इसके ऊपर चढ़ जाने से सारे नगर का दृश्य बड़ा मनोहर दीख पड़ता है। इसके बाद नेमीनाथ के मंदिर का नाम लिया जाता है, जो भांडा के भाई का बनवाया हुआ प्रसिद्ध है। इनके श्रितिरक्त और भी कई जैन मंदिर हैं, पर वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां के जैन उपासरों में संस्कृत आदि की प्राचीन पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रह है, जो अधिकतर जैन धर्म से संबंध रखती हैं।

वैज्ज्ज्व मंदिरों में लक्ष्मीनारायणुजी का मंदिर प्रमुख गिना जाता है, जो राव लूज्जक्ण ने वनवाया था। वर्तमान महाराजा साहच ने इस मंदिर के पास सर्व साधारण के उपयोग के लिए सुंदर उद्यान लगवा दिया है। इसके श्रांतिरिक्त वक्षभ-मतानुयायियों के रतनविद्वारी श्रोर रिसकिशिरोमणि के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। यहां भी महाराजा साहव ने सुंदर बगीचे बनवा दिये हैं। रतनविद्वारी का मंदिर महाराजा रत्नसिंह के राज्य-समय में बना था। धूनीनाथ का मन्दिर इसी नाम के योगी ने ई० स० १८०८ (वि० स० १८६४) में बनवाया था, जो नगर के पूर्वो द्वार के पास स्थित हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य श्रीर गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। नगर से एक मील दिल्ला-पूर्व में एक टीले पर नाग्लेची का मंदिर बना हुआ है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही महिषासुरमर्दिनी की यह श्रद्वारह भुजावाली मूर्ति राव चीका ने जोधपुर से यहां लाकर स्थापित की थी।

नगर में कई मस्जिदें भी हैं, पर वे कारीगरी की दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं रकर्ती।

नगर वसाने के तीन वर्ष पूर्व वनवाया हुआ राव वीका का प्राचीन किला शहरपनाह के भीतर दिन्न पश्चिम में एक ऊंची चहान पर विद्यमान है। इसके पास ही वाहर की तरफ़ राव वीका, नरा और ल्याकरण की स्मारक छित्रयां हैं। राव वीका की छत्री पहले लाल पत्थर की वनी हुई थी, परन्तु पीछे से संगममेर की वना दीं गई है।

वड़ा किला अधिक नवीन है। यह महाराजा रायसिंह के समय वना था और शहरपनाह के कोट दरवाज़े से लगभग तीन सौ गज़ की दूरी पर है। इसकी परिधि १०७ मज़ है। भीतर प्रवेश करने के लिए दो प्रधान द्वार हैं, जिनके वाद फिर तीन या चार दरवाज़े हैं। कोट में स्थान-स्थान पर प्रायः चालीस फुट ऊंची वुजें हैं और चारों ओर खाई वनी हुई है, जो ऊपर तीस फुट चौड़ी होकर नीचे तंग होती गई है। इस खाई की गहराई वीस से पचीस फुट तक है। प्रसिद्ध है कि इस किले पर कई वार आक्रमण हुए, पर शज्ज वलपूर्वक इसपर कभी अधिकार न कर सके।

किले का प्रदेश हार 'कर्णपोल' है। उसके आगे के द्रवाज़ों में पक स्रजपोल है, जिसके दोनों पाओं पर विशालकाय हाथी पर वैठी हुई दो सूर्तियां. हें, जो प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़ितया (राठोड़) और पत्ता चृंडावत (सीसोदिया) की (जो चित्तोड़ में वादशाह अकवर के मुकावले में वीरतापूर्वक लड़कर मारे गये थे) वतलाई जाती हैं। आगे यहुत यड़ा चीक है, जिसमें एक तरफ़ पंक्तियद्ध मरदाने और ज़नाने महल हैं, जो वड़े भव्य और सुदढ़ वने हुए हैं। इन महलों के भीतर कई जगह कांच की पचीकारी और सुनहरी क़लम आदि का वहुत सुन्दर काम हैं, जो भारतीय कला का उत्तम नमृता है। इन राजमहलों की दीवारों पर रंगीन पलस्तर किया हुआ है, जिससे उनका सौन्दर्य वढ़ गया है। राजमहलों के निर्माण में यहुधा अब तक के प्रायः सभी महाराजाओं का हाथ रहा है। पहले के राजाओं के वनधाये हुए स्थानों में महाराजा रायसिंह



-



का चौवारा, महाराजा गर्जासंह के फूलमहल, चंद्रमहल, गजमंदिर तथा कचहरी, महाराजा स्रतिष्ठि का अनुपमहल, महाराजा सरदार्रीसह का यनवाया हुआ रतनविवास ( रत्नमंदिर ) और महाराजा हुंगरसिंह के छत्रमहल, चीनी भुर्ज ( वुर्ज ), गनपतिनवास, लालिनवास, स्रदारिनवास, गंगानिवास, सोहन भुर्ज, सुनहरी भुर्ज तथा कोठी शक्तनिवास हैं। वर्त्तमान महाराजा साहब ने समय समय पर इन राजमहलों में कई नवीन भवन बनवाकर उनकी शोभा बढ़ा दी है, जिनमें दलेलनिवास श्रीर गंगानिवास नामक विशाल हॉल मुख्य हैं। गंगानिवास में लाल रंग के खुदाई के काम के पत्थर लगे हैं। छुत की लकड़ी पर भी खुदाई का काम है श्रीर फ़र्श संगमर्भर का बना है। किले के भीतर फ़ारसी, संस्कृत, प्राक्तत श्रीर राजस्थानी भाषा की हस्तलिखित पुस्तकों का एक वड़ा पुस्तकालय है। 'इस पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों का वड़ा भारी संग्रह है, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो अन्यत्र मिल ही नहीं सकतीं। इनमें से श्रधिकांश की विस्तृत सूची डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने ई० स० १८८० (वि० सं०१६३७) में एक वड़ी जिल्द के रूप मे प्रकाशित की थी। मेवाड़ के महाराणा कुंभा (कुंभकर्ण) के संगीत-प्रन्थों का पूरा संप्रह भारतवर्ष में केवल इसी पुस्तकालय में हैं। क़िले के भीतर का शस्त्रागार भी देखने योग्य है, जहां प्राचीन श्रस्त्र-शस्त्रों का श्रच्छा संग्रह है। वहीं एक कमरे में कई पीतल की सूर्तियां रक्खी हुई हैं, जो तेंतीस करोड़ देवता के नाम से पूजी जाती हैं। ये मृर्तियां महाराजा श्रनूपसिंह ने दित्तिण में रहते समय मुसलमानों के हाथ से वचाकर यहां पहुंचाई थीं।

किले के एक हिस्से में वीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के रंगमहल, बड़ोपल आदि गांवों से प्राप्त एकी हुई मिट्टी की बनी बहुत प्राचीन वस्तुओं का बड़ा संग्रह है, जिसका श्रेय स्वर्गवासी डॉक्टर टैसिटोरी को है। इस सामग्री को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) खुदाई के काम की ईटें तथा पक्षी हुई मिट्टी के

वने हुए स्तम्भ आदि और (२) पकी हुई मिट्टी की सादी तथा उभरी हुई मूर्तियां आदि। खुदाई के काम की ईटों में हड़जोरा (Acanthus) की बहुत ही सुन्दर पत्तियां वनी हैं। इसके श्रतिरिक्त उनपर मथुरा शैली श्रीर किसी-किसी पर गांधार शैली की छाप स्पष्ट प्रतीत होती है । इनमें से एक में वैठे हुए दो वैलों की श्राकृतियां वनी हैं तथा दूसरे में एक राज्ञस का सिर हड़जोरा की पत्तियों के मध्य में बना है। इएडोपर्सिपोलि-टन शैली के शिरस्तम्भों में हाथी एवं गरुड़ तथा सिंह की सिम्मिलत श्राकृतियां वनी हैं। पकी हुई मिट्टी के स्तंभों के सिरे बनावट से बहुत प्राचीन जान पड़ते हैं श्रीर उनमें तथा श्रन्य श्राकृतियों में मथुरा शैली का श्रमुकरण पाया जाता है। इनमें कुछ वैष्णव मूर्तियों का भी संब्रह है। महिषासुरमर्दिनी की चार भुजावाली मृति के श्रतिरिक्त विष्णु के वामना-वतार श्रीर रुद्र की श्रजैकपाद की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। उभरी हुई खुदाई के काम की सूर्तियों में रूप्ण की गोवर्धन लीला, नाग सीला और राधा-कृष्ण की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, जिनको वर्त्तमान महाराजा साहब ने एक नवीन भवन (म्यूज़ियम्) वनवाकर वहां रखने की व्यवस्था कर दी है।

किले के भीतर एक घंटाघर, दो बगीचे श्रीर चार कुदं हैं, जो प्राय: ३६० फुट गहरे हैं। इनमें से एक का जल बीकानेर में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है।

किले की कर्णपोल के सामने स्रसागर के निकट विद्याल और मनोहर गंगानिवास पब्लिक पार्क (उद्यान) है। इस उद्यान का उद्घाटन तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज के हाथ से ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) के नवस्वर मास में हुआ था। इसके प्रधान प्रवेशद्वार का नाम 'क्वीन एस्प्रेस मेरी गेट' है। किले के सामने पार्क के एक किनारे पर महाराजा डूंगर्रासेंह की संगममेर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर संगममेर का शिखर बना हुआ है। इसी उद्यान में एक तरफ वर्चमान महाराजा साहब के शिखक मि० एजर्टन के नाम पर 'एजर्डन हैंक' बना

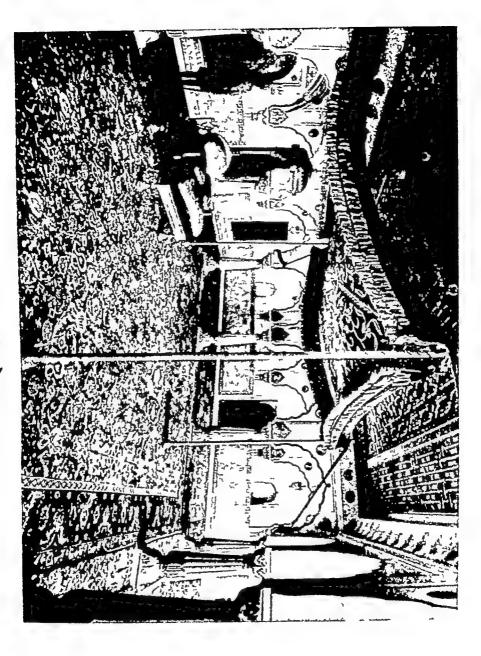



है। निकट ही महाराजा साहब की अश्वारूढ़ कांसे की मूर्ति (Bronze Statue) भी लगी है।

नगर के बाहर की इमारतों में लालगढ़ नामक महल वड़ा भव्य है। यह महल महाराजा साहब ने अपने पिता महाराज लालसिंह की स्मृति में बनवाया है। सारा का सारा महल लालपत्थर का बना है, जिसपर खुदाई का बड़ा उत्रृष्ट काम है। भीतर के फ़र्श बहुधा संगममर के हैं। महल इतना विशाल है कि यदि कई रईस एक साथ आवें, तो सब बड़े आराम से रह सकते हैं। महल के आहाते में मनोहर ख्यान बने हैं, जिनमें कहीं सघन चुचों, कहीं लताकुंजों और कहीं रंग-विरंगे फूलों से भरी हुई हरियाली की छटा दर्शनीय है। इस (महल) के सामने महाराज लालसिंह की खुन्दर प्रस्तर-मूर्ति (Statue) खड़ी है। महल के एक भाग में तैरने का स्थान (Swimming Bath) बना है तथा भीतर वाहर सर्वत्र विजली की रोशनी लगी है।

इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल क्रब का उल्लेख किया जा सकता है। यह क्रब जनता के चन्दे से बना है और इसमें भांति-भांति के खेलों की व्यवस्था के अतिरिक्त तैरने का स्थान (Swimming Bath) भी बना हुआ है।

यहां का बिजली का कारखाना बहुत बढ़ा है, जहां से नगर के अतिरिक्त राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में भी रोशनी पहुंचाने का उत्तम प्रबन्ध है। रेल्वे का कारखाना भी यहां बहुत बढ़ा है जहां अब रेल्वे के काम की बहुधा सब वस्तुएं बनने लगी हैं। यहां राज्य की तरफ़ से एक बढ़ा छापाखाना भी है।

नगर में धर्मशालाएं श्रीर लोकोपकारी कई संस्थाएं हैं। श्रव राज्य की श्रोर से यहां अपंग-आश्रम, श्रनाथालय श्रीर व्यायामशाला भी वना दी गई है एवं एक बड़ा पुस्तकालय भी बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में बीकानेर के निवासियों को बहुत लाभ होगा। कला-कौशल की वृद्धि की तरफ़ राज्य का पूरा ध्यान है। यहां के जेस में गृही वे, वरियें, श्रासन,

लोइयां श्रादि सामान वड़ा सुन्दर श्रीर टिकाऊ वनता है । ग्लास फ़ैक्टरी भी यहां स्थापित हुई, परन्तु इन दिनों उसका कार्य वंद है ।

नगर के पांच भील पूर्व में देवीकुंड है, जहां वीकानेर के महाराजा श्रीर राजपरिवार के लोगों की दग्ध किया की जाती है। यहां राव कल्याणसिंह से लगाकर महाराजा डूंगरसिंह तक के राजाओं तथा उनकी राणियों श्रीर कुंवरों श्रादि की स्मारक छित्रयां बनी हैं, जिनमें से कुछ तो वड़ी सुन्दर हैं। पहले के राजाओं आदि की छत्रियां दुलमेरा से लाये हुए लाल पत्थरों की वनी हैं, जिनके बीच में लगे हुए मकराना के संगमर्मर पर लेख खुदे हैं, लेकिन पीछे की छत्रियां पूरी संगमर्भर की वनी हैं। कुछ छुत्रियों के मध्य में खड़ी हुई शिलाओं पर ऋखारूढ़ राजाओं की मूर्तियां खुदी हैं, जिनके आगे कतार में क्रमानुसार उनके साथ सती होनेवाली राणियों की त्राकृतियां वनी हैं। नीचे गद्य तथा पद्य में उनकी प्रशंसा के लेख खुदे हैं, जिनसे उनके कुछ-कुछ हाल के श्रतिरिक्त उनके स्वर्गवास का निश्चित समय ज्ञात होता है । महाराजा राजसिंह की छत्री उल्लेखयोग्य है, क्योंकि उसमें उसके साथ जल-मरनेवाले संग्रामसिंह नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। इस स्थान पर सती होनेवाली अंतिम महिला का नाम दी गकुंवरी था, जो महाराजा स्रतिसिंह के दूसरे पुत्र मोतीसिंह की स्त्री थी श्रोर श्रपने पति की मृत्यु पर वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२४) में सती हुई थी। उसकी स्मृति में अब भी प्रति वर्ष भादों के महीने में यहां मेला लगता है। उसके वाद श्रीर कोई महिला सती नहीं हुई, क्योंकि सरकार के प्रयत्न से यह प्रथा उठ गई। राजपरिवार के लोगों के उहरने के लिए तालाव के निकट ही एक उद्यान श्रीर कुछ महल वने हुए हैं।

देवीकुंड श्रीर नगर के मध्य में, मुख्य सड़क के कुछ दक्तिण में महाराजा ट्रंगरिसंह का वनवाया हुआ शिव मंदिर है। इसके निकट ही एक तालाव, उद्यान श्रीर महल हैं। इस मंदिर का शिविलग टीक मेवाड़ के प्रसिद्ध एकिंगजी की मूर्ति के सहश है। यहां प्रति वर्ष श्रावण मास में भारी मेला जगता है। इस स्थान को शिववाड़ी कहते हैं। नाल—वीकानेर से द्र मील पश्चिम में इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के निकट यह गांव है। इसके चारों श्रोर भाड़ियों श्रौर चुनों से श्राच्छादित सात-श्राठ छोटे-छोटे तालाव हैं। इनमें से पक तालाव के किनारे, जिसे केशोलाय कहते हैं, एक लाल पत्थर का कीर्तिस्तंभ लगा है, जो वि० सं० की १७ वीं शताब्दी का जान पड़ता है। इसके लेख से पाया जाता है कि यह तालाव प्रतिहार केशव ने बनवाया था। दूसरा उल्लेखनीय लेख यहां के वाघोड़ा जागीरदार के निवासस्थान के द्वार पर लगा है, जो वि० सं० १७६२ उथेष्ठ विद ६ (ई० स० १७०४ ता० ६ मई) रिववार का है। इससे उक्त वंश के इन्द्रभाण की मृत्यु तथा उसकी छी श्रमृतदे के सती होने का पता चलता है।

नाल से दो मील दिल्ला में एक स्थान है, जिसे नाल का कुर्या कहते हैं । यहां सात लेख हैं, जिनमें से छः तो वि० सं० की १६ वीं श्रताब्दी के श्रीर एक १७ वीं शताब्दी का है। उल्लेखनीय स्थलों में यहां के मंदिरों, दो कुन्नों चौर एक तालाब का नाम लिया जा सकता है। मंदिर सब एक ही स्थान में एक दीवार से घिरे हुए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ श्रीर दादूजी के मन्दिर उल्लेखयोग्य हैं। दोनों लाल पत्थर के श्रीर सम्भवतः वि॰ सं॰ की १७ वीं शताब्दी के वने हैं। पार्श्वनाथ के मंदिर की मूर्ति संगमर्मर की है, जिसके नीचे एक लेख खुदा है, जो पूरा-पूरा पढ़ा नहीं जाता। इसके सामने जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई दो देविलयां हैं, जिनमें से एक पर अखारूढ़ व्यक्ति और सती की आकृति बनी है तथा वि० सं० १६०३ फाल्ग्रन वदि १ (ई० स० १४४७ ता० ४ प्रस्वरी ) का टूटा-फूटा लेख है। इससे कुछ दूर चार-दीवारी के पास एक सादे लाल पत्थर का कीर्तिस्तम्म लगा है। इसपर वि० सं० १६८१ माघ सुदि १२ ( ६० स० १६२४ ता० १० जनवरी ) सोमवार का एक लेख है. जिससे पाया जाता है कि उस दिन महाराजा सूरसिंह के राज्यकाल में सूत्रधार देदा मीवावत ने यहां एक छत्री वनवाई थी। श्रव यह कीर्तिस्तम्भ यहां से हटा दिया गया है। इाट्जी का मन्दिर साधारण है।

दोनों कुएं पास-पास वने हैं श्रीर प्रत्येक के पास एक-एक की चिस्तम्भ लगा है। श्रधिक प्राचीन कुएं के पास का कीर्त्तिस्तम्भ जैसलमेर के पीले पत्थर का है, जिसके चारों तरफ़ अर्थात् पश्चिम की श्रोर गऐश, उत्तर की श्रोर माता, दक्षिण की श्रोर सूर्य श्रीर पूर्व की श्रोर किसी देवता (शिव) की अस्पष्ट मूर्ति वनी है। इसके लेख से पाया जाता है कि यह कुन्नां महाराजा रायसिंह के राजत्वकाल में वि० सं० १६४० फाल्गुन सुदि ११ (ई० स० १४६४ ता० २१ फ़रवरी ) गुरुवार को बनकर संपूर्ण हुआ था। कुदं की दूसरी तरफ दुहरी छुत्री वनी है, जिसपर कोई लेख नहीं है। दूसरे कुएं का कीर्तिस्तम्भ लाल पत्थर का है, जिसके लेख से पाया जाता है कि उसे गोपाल के पुत्र इन्द्रभाण श्रीर उसकी स्त्रियों ने वि० सं० १७४६ ज्येष्ठ सुदि ८ ( ई० स० १६६६ ता० २६ मई ) शुक्रवार को वनवाकर सम्पूर्ण किया था। यह इन्द्रभाण वाघोड़ा वंश का था, जो सोनगरे चौहानों की एक शाखा है और जिसके पास अव तक नाल का इलाका जागीर में है। कुओं से थोड़ी दूर उत्तर में दो श्रीरदेवलियां हैं, जो एक ऊंचे चवृतरे पर वनी हैं श्रोर पीले पत्थर की हैं। इनमें से एक पर वि० सं० १६४४ पौष सुदि १२ (ई० स० १४६= ता० ६ जनवरी) श्रीर दूसरी पर वि० सं० १६६७ फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १६११ ता० २७ जनवरी) का लेख है। प्राचीन तालाव के पास एक छत्री वनी है, परन्तु उसपर कोई लेख नहीं है। उसके निकट का की तिस्तम्भ लाल पत्थर का है श्रीर उसपर वि० सं० १६४६ वैशाख विद २ (ई० स० १६०२ ता० २६ मार्च) का लेख है, जिससे उसके निर्माण-काल का पता चलता है।

कोड़मदेसर—वीकानेर से १४ मील पश्चिम में यह एक छोटा सा गांव है, जो इसी नाम के तालाव श्रीर उसके किनारे पर स्थापित भैरव की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह भैरव की मूर्ति जांगलू में वसने के समय स्वयं राव वीका ने मंडोर से लाकर यहां स्थापित की थी।

यहां पर वि० सं० १४१६ से १६३० तक के चार लेख हैं। इनमें से सव से प्राचीन लेख तालाव के पूर्व की श्रोर भैरव की मूर्ति के निकट के कीर्त्तिस्तम्भ की दो श्रोर खुदा है। यह कीर्त्तिस्तम्भ लाल पत्थर का है

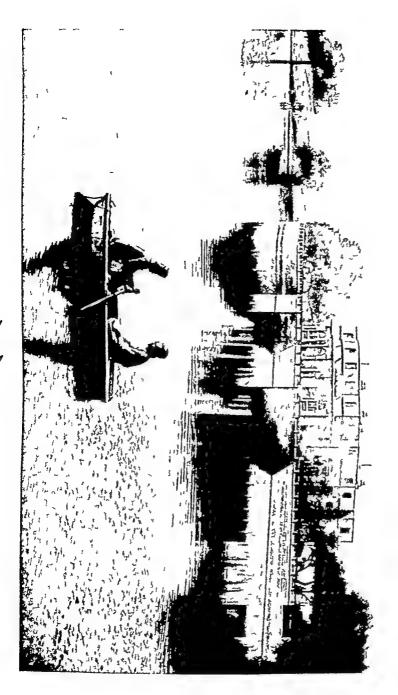



श्रीर इसकी चारों श्रोर देवी-देवताश्रों की मूर्तियां लुदी हैं। इसके लेख से पाया जाता कि वि० सं० १४१६ (शक सं० १३८१=ई० स० १४४६) भाद्रपद सुदि " "सोमवार को राव रिण्मल के पुत्र राव जोधा ने यह तालाव खुदवाया श्रीर श्रपनी माता को इमदे के निमित्त कीर्तिस्तं मस्थापित करवाया। श्रेष तीनों लेखों में से सब से पुराना वि० सं० १४२६ माघ सुदि ४ (ई० स० १४७३ ता० ३ जनवरी) का है, जिसमें साह कदा के पुत्र साह कपा की मृत्यु होने श्रीर उसके साथ उसकी श्री के सती होने का उल्लेख है। दूसरा लेख एक देवली पर वि० सं० १४४२ भाद्रपद सुदि ७ (ई० स० १४८४ ता० १७ श्रगस्त) सोमवार का है, जिसमें एक राठोड़ राजपूत की मृत्यु का उल्लेख है। तीसरा लेख वि० सं० १६३० भाद्रपद विद १३ (ई० स० १४७३ ता० २४ श्रगस्त) मंगलवार का तालाव के किनारे पीले रंग की देवली पर है। इसमें संघराव जीवा की मृत्यु श्रीर उसके साथ राठोड़ वंश्र की उसकी स्त्री रुपाई के सती होने का उल्लेख है।

गजनेर—यह बीकानेर से लगभग २० मील द्विण-पश्चिम में बसा है। यह महाराजा गर्जासंह के समय आवाद हुआ था और वीकानेर राज्य के प्रसिद्ध तालाव गजनेर के नाम पर ही इसकी प्रसिद्ध है। यहां पर हूंगर-निवास, लालिनवास, शक्तिनवास, गुलाविनवास और सरदारिनवास नामक सुन्दर महल हैं। वर्तमान महाराजा साहव के प्रयत्न से यहां का सौन्दर्य बहुत वढ़ गया है और पुराने महलों में परिवर्तन भी हो गया है। यहां सर्वत्र विजली की रोशनी का प्रबन्ध है। शीतकाल में वतलों, भड़तीतरों आदि के आ जाने पर कुछ दिनों के लिए यह स्थान उत्तम शिकारगाह वन जाता है। गजनेर के उद्यान में नारंगी और अनार के वृद्ध बहुतायत से हैं तथा कई प्रकार की सुन्दर लताएं आदि भी हैं। तालाव का जल आरोग्यप्रद न होने से लोग उसका व्यवहार कम ही करते हैं। ई० स० १६३३ के अगस्त (वि० सं० १६६०, भादपद) में यहां केवल एक दिन में ही १२ इंच वर्षा हुई, जिससे कई मकानों में पानी भर गया और सरदारिनवास में साढ़े चार फ़ुट पानी चढ़ गया। इस वर्षा से यहां वड़ी चित हुई और कितने ही

मकान शिर गये। गत वर्ष ई० स० १६३६ के अगस्त मास की तारीख़ ११-१३ (वि० सं० १६६३ प्रथम भाद्रपद विद ६-११) तक तीन दिन लगातार ६० घंटों में १४ इंच वर्षा हुई, जिससे भी यहां के चहुत से कम्मे मकान शिर गये।

श्रीकोलायतजी—यह चीकानेर से करीब ३० मील दिल्ए पश्चिम में इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के निकट बसा है। यहां इसी नाम से प्रसिद्ध एक तालाव भी है, जिसके किनारे किएल मुनि का श्राश्मम माना जाता है। प्रति वर्ष कार्तिक श्रुक्ता पूर्णिमा को यहां मेला लगता है, जिसमें नेपाल श्रादि चड़ी दूर-दूर से लोग किएल मुनि के श्राश्मम के दर्शनार्थ श्राते हैं। पास ही धूनीनाथ का बनवाया एक श्रन्य मंदिर है। पुष्कर के समान यहां के तालाब के किनारे बहुत से घाट और मंदिर बने हैं, जो सघन पीपल के वृत्तों की शीतल छाया से श्राच्छादित हैं। यहां राज्य की श्रोर से एक श्रम्न-लेश स्थापित है तथा कई महाजनों श्रादि की चनवाई हुई धर्मशालाएं एवं देवमन्दिर भी विद्यमान हैं। ई० स० १६३३ के श्रगस्त (वि० सं० १६६०, भाद्रपद) गास में एक दिन में ही बहुत श्रधिक वर्षा (१२ इंच) होने से तालाव का पानी ऊपर तक भर गया श्रीर सारी ज़मीन जल-मग्न हो गई, जिससे यहां के श्रधिकांश मकान गिर गये।

श्रीकोलायतजी से क्रीव ४ मील दिल्ए में सम्भू नाम का गांव है। इन दोनों स्थानों के श्रास-पास पहले पक्षीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी, जिनकी वि० सं० १४०० से १८०० तक की देवलियां (स्मारक) यहां वनी हैं।

देश गोक — चीका नेर से १६ मील दिल गों इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के पास यसा हुआ यह स्थान धीका नेर के महाराजाओं के लिए बढ़ा पूज्य है। यहां पर राठोड़ों की पूज्य देवी कर गीजी का मंदिर है। ऐसी प्रसिद्धि है कि इस देश पर कर गीजी की रूपा और सहायता से ही राठोड़ों का अधिकार स्थापित हुआ था। अब भी कहीं यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व महाराजा साहब यहां आकर कर गीजी का दर्शन करते

करणीजी का मन्दिर, देशणीक



हैं। यहां पर चारणों की ही बस्ती अधिक है और वे ही करणीजी के पुजारी हैं। इस स्थान पर चूहों की वहुलता है जो करणीजी के कावे कहलाते हैं, पर उन्हें मारने या पकड़ने की मनाही है। इसके विपरीत लोग उन्हें भोजन आदि देने में पुग्य मानते हैं। मन्दिर के आसपास वड़ी- बड़ी भाड़ियां है, पर उन्हें भी कोई काट नहीं सकता। पहले ऐसा था कि राज्य का जो अपराधी यहां आकर शरण लेता था, वह जव तक यहां रहता, पकड़ा नहीं जाता था।

पलाणा—बीकानेर से १४ मील दिन्न में इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के पास वसा हुआ यह स्थान कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनता की दृष्टि से यहां वि० सं० १४३६ (ई० स० १४६२) की एक देवली (स्मारक) उल्लेखनीय है, जिससे जांगल देश में प्रथम अधिकार करनेवाले राठोड़ों में से राव बीका के खाचा रिण्मल के पुत्र मांडण की मृत्यु का पता चलता है।

वासी-वरसिंहसर—यह गांव बीकानेर से १४ मील दिन्न में है। यहां पर एक कीर्तिस्तम्भ है, जिसपर पैंतीस पंक्तियों का एक महत्व-पूर्ण लेख है। इससे पाया जाता है कि जंगलकूप के स्वामी शंखुकुल (सांखला) के कुमारसिंह की पुत्री श्रीर जैसलमेर के राजा कर्ण की स्त्री दूलहदेवी ने यहां वि० सं० १३८१ (ई० स० १३२४) में एक तालाय खुदवाया।

रासी(रायसी) सर—यह बीकानेर से १० मील दिल्ला में पूर्व की तरफ़ बसा हुआ है। कहा जाता है कि रूण से चलकर रायसी सांखला पहले यहीं ठहरा था। अनुमानतः उसने ही यह गांव वसाया होगा।

यहां के कुएं के पास की तीन देविलयों पर लेख खुदे हैं, जिनमें से सब से प्राचीन वि० सं० १२८८ ज्येष्ठ विद अमावास्या (ई० स० १२३१ ता० ३ मई) शनिवार का है। इससे पाया जाता है कि उक्त दिन लाखण के पुत्र चौहान विक्रमसिंह का स्वर्गवास हुआ था। इस लेख के चल पर यह कहना अधुक न होगा कि वि० सं० १२८८ से पूर्व ही यह गांव

वस गया था। दूसरे दो लेखों में सांखला रायसिंह के प्रपौत्र राणा कंवरसी (कुमारसी) के दो पुत्रों का उल्लेख है, जिनकी कमशः वि० सं० १३८२ छोर १३८६ (ई०स०१३२४ छोर १३२६) में मृत्यु हुई थी। पहला लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है, जिसके ऊपर एक अश्वारूढ़ व्यक्ति छोर तीन सितयों की आकृतियां वनी हैं। दूसरी देवली भी ऐसी ही है, परन्तु उसमें केवल अश्वारूढ़ व्यक्ति की ही आकृति वनी है।

जेगला—यह वीकानेर से लगभग २० मील दिल्ला में है । यहां पर उल्लेख-योग्य गोगली सरदारों की दो देविलयां हैं । इनमें से अधिक प्राचीन वि० सं० १६४७ आद्यिन विद द (ई० स० १४६० ता० ११ सितंवर) की है और गोगली सरदार 'संसार' से सम्वन्ध रखती है । संसार के विषय में पेसी प्रसिद्ध है कि वह वीकानेर के महाराजा रायसिंह और पृथ्वीराज की सेवा में रहा था और वादशाह के समत्त एक लड़ाई में सिर कट जाने पर भी उसका थड़ बहुत देर तक लड़ता रहा था । गोगली बंश के व्यक्ति अब भी जेगला में हैं और यहां का एक पट्टेदार भी इसी वंश का है।

पारवा—यह स्थान बीकानेर से लगभग २० भील दिल्ला में जैगला से फ़रीय चार मील पूर्व में हैं। यहां पर उद्धेखयोग्य केवल एक छत्री हैं, जिसपर बीकानेर के राव जैतसी के एक पुत्र राठोड़ मानसिंह की मृत्यु और उसके साथ उसकी स्त्री कछवाही पृतिमादे के सती होने के विषय का वि० सं० १६४३ श्रापाड़ सुदि ४ (ई० स० १४६६ ता० १६ जून) का लेख खुदा है। छत्री की बनावट साधारण है और उसका छजा तथा गुम्बज बहुत जीर्ण दशा में हैं।

जांगलू—सांखलों का यह प्राचीन क़िला जांगलू नामक प्रदेश में बीका-नेर से २४ मील दिन्नण में हैं। ऐसा कहते हैं कि चौहान सम्राद् पृथ्वीराज की राणी श्रजादे (श्रजयदेवी) दिहयाणी ने यह स्थान वसाया था। सर्व प्रथम सांखले महिपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़कर यहां श्राया श्रीर गुढ़ा बांधकर रहने लगा एवं कुछ समय के वाद यहां के स्वामी दिहयों की छल से हत्या कर उसने यहां अपना अधिकार जमा लिया। सांखलों में नापा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसके समय में जब विलोचों का उत्पात जांगलू पर वहुत बढ़ा तो वह जोधपुर चला गया और वहां से राव जोधा के पुत्र वीका को लाकर उसने जांगलू का इलाक़ा उसके सुपुर्द करा दिया। तब से सांखले राठोड़ों के विश्वासपात्र बन गये। बहुत समय तक गढ़ की छंजियां तक उनके पास रहती थीं। नापा सांखला बुद्धिमान और राजनी-तिज्ञ होने के अतिरिक्त इतना सत्यवादी था कि अब भी यदि कोई बड़ी सचाई का प्रमाण देता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि यह तो नापा सांखला के जैसी बात है। घास्तव में नापा ने राठोड़ों को उक्त (जांगल) प्रदेश में राज्य विस्तार करने में बड़ी सहायता पहुंचाई थी।

यहां के प्राचीन स्थानों में पुराना क़िला, केशोलाय और महादेव के मिन्दर उल्लेखनीय हैं। पुराना क़िला वर्तमान गांव के निकट बना हुआ था, पर अब उसके कुछ भग्नावशेष ही विद्यमान रह गये हैं। चारों और चार दरवाज़ों के चिह्न अब भी पाये जाते हैं। बीच के ऊंचे उठे हुए घेरे के दिन्तण-पूर्व की और जांगलू के तीसरे सांखले स्वामी खींवसी के सम्मान में एक देवली (स्मारक) बनी है, जो देखने से नवीन जान पड़ती है।

किले के पूर्व में केशोलाय तालाव है। इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि द्दियों के केशव नामक उपाध्याय ब्राह्मण ने यह तालाव खुदवाया था। तालाव के किनारे एक पत्थर पर खुदे हुए लेख में केशव का नाम आता है। यह लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है और वि० सं० १३४६ श्रावण सुदि १४ (ई० स० १२६२ ता० २६ जुलाई) का है। तालाव के निकट की श्रान्य पांच देवलियां पीछे की हैं, जिनमें से तीन के लेख श्रान्प हैं। ये लेख कामशः वि० सं० १६१८, १६३० श्रीर १६६४ (ई० स० १४६१, १४७३ श्रीर १६०७) के हैं। शेष दो देवलियां वि० सं० १६६० श्रीर १६६६ (ई० स० १४६६, १६० स० १६३३ श्रीर १६२६) की हैं। इनमें जांगलू के भाटी जागीरदारों की मृत्यु के उल्लेख हैं। श्राव भी जांगलू के जागीरदार भाटी ही हैं।

पुराने किले की तरफ़ गांव के घाहर महादेव का मंदिर है, जो

नवीन बना हुआ है। इसके भीतर एक किनारे पर प्राचीन शिवलिंग की जलेरी पड़ी हुई है। मंदिर के अन्दर की दीवार पर सगममेर पर एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है कि इस मंदिर का नाम पहले श्रीभवानी- शंकरप्रासाद था और इसे राव बीका ने बनवाया तथा वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४४) में महाराजा रत्नासिंह ने इसका जीएँ जिस करवाया था।

जांगलू में तीन और मंदिर हैं, पर ये भी नये ही हैं। एक मंदिर जांभा नामक सिद्ध का है, जो पहले पंचार राजपूत था और बाद में साधू हो गया था। इसकी उपासना विस्नोई मतावलम्बी करते हैं। इस मंदिर के भीतर एक चोला रक्खा है, जो जांभा सिद्ध का बतलाया जाता है।

जांगलू में दो कुएं हैं, परंतु उनपर कोई लेख नहीं है। इनमें से एक की दीवार में एक देवली बनी है, जिसपर केवल वि० सं० ११७० फाल्गुन सुदि १ (ई० स० १११४ ता० ६ फ़रवरी) श्रीर 'पुत्र गासल' पढ़ा जाता है।

मोरखाणा—यह स्थान बीकानेर से २८ मील दिल्ल पूर्व में हैं। यहां का सुसाणीदेवी (सुराणों की कुलदेवी) का मंदिर उद्घेखनीय हैं। यह मंदिर एक उंचे टीले पर बना है और इसमें एक तहखाना, खुला हुआ प्रांगण तथा बनामदा है। यह सारा जैसलमेरी पत्थरों का बना है और इसके तहखाने की बाहरी दीवारों पर देवताओं और नर्तकियों की आहतियां खुदी हैं। इसी प्रकार द्वारभाग भी खुदाई के काम से भरा हुआ है। तहखाने के ऊपर का शिखर खोसला बना है। इसके भीतर एक देवी की मूर्ति है। तहखाने के चारों तरफ एक नीची दीवार बनी है। प्रांगण पर छत है जो १६ खंमों पर स्थित है, जिनमें से १२ तो चारों और एक घेरे में लगे हैं और शेष चार मध्य में है। मध्य के चारों स्तम्भ और तहखाने के सामने के दो स्तम्भ घटपज्ञव शैली के बने हैं। घेरे में लगे हुए स्तम्भ श्रीधर शैली के हैं। मध्य के स्तम्भों में से एक पर वैठे हुए मनुष्य की आहति खुदी है, जिसके थिपय में कहा जाता है कि वह नागौर के नवाब की मूर्ति है, जो सुसाखी पर अधिकार करना चाहता था।

तहसाने के सामनेवाले वांई तरफ़ के स्तम्भ पर दो श्रोर लेख खुदे हैं। एक तरफ़ का लेख तो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता, पर दूसरी तरफ़ के लेख में वि० सं० १२२६ ( ई० स० ११७२ ) लिखा मिलता है तथा उसके ऊपरी भाग में एक स्त्री की श्राकृति वनी है। इस लेख का भी आग्रय स्पष्ट नहीं है, परन्तु इससे इतना सिद्ध है कि उक्त संवत् से पूर्व भी सुसाणी के मन्दिर का श्रस्तित्व था। पासवाली देवलियों से भी, जिनका उह्नेस आगे किया जायगा, इस बात की पुष्टि होती है। द्वार के धायें पार्श्व और उसके सामनेवाले स्तम्भ को मिलानेवाली दीवार पर लगे हुए काले संगमर्भर पर गद्य और पद्य में एक लेख खुदा है, जिसके पूर्वार्द्ध के अन्तिम अर्थात् छुटे श्लोक से पाया जाता है कि शिवराज के पुत्र हेमराज ने देवताओं के रथ के समान सुन्दर ऊंचे शिखरवाला 'गोत्र देवी' का मन्दिर वनवाया। उसके वाद के श्रंश में लिखा है कि वि० सं० १४७३ ज्येष्ठ ग्रुक्ता पूर्णिमा ( ई० स० १४१६ ता० १६ मई ) ग्रुक्तवार को सुराणावंशीय गोसल के प्रपीत्र पूंजा के पुत्र संघेश चाहरू ने (जीगींदार किये हुए) मन्दिर में श्री पदुमानन्दसूरि के उत्तराधिकारी श्रीनन्दिवर्धनसूरि के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। सुसागी के मंदिर की वांई श्रोर कुछ पत्थर की मूर्तियां आदि पड़ी हैं, जिनमें नी देवलियां, एक गोवर्धन ( कीर्चिस्तम्भ ) श्रीर एक देव-मूर्ति हैं । इनमें से कुछ लाल पत्थर श्रीर कुछ जैसलेमर के पीले पत्थर की हैं। इनपर लेख अवश्य थे, जो सगातार पुताई होने के कारण अब पढ़े नहीं जाते। देविलयां वि० सं० की १३ घीं शताब्दी के प्रारम्भ की जान पड़ती हैं श्रीर श्रनुमानतः राजपूत सरदारों से सम्बन्ध रखती हैं, जिनकी अश्वारूढ़ आकृतियां सतियों की आकृतियों सहित उनपर बनी हैं। एक देवली पर तो लिंग भी दृष्टि गोचर होता है। लेख प्रायः सब देवलियों पर अशुद्ध हैं। एक लेख जो कुछ-कुछ पढ़ा जाता है, वि० सं० १२३१ पीप वदि ३ ( ई० स० ११७४ ता० १३ नवस्वर ) का है।

गोवर्जन अथवा कीर्तिस्तम्भ अधिक महत्वपूर्ण है। यह लाल

पत्थर का है और इसकी चारों ओर खुदाई का काम है। सामने की तरफ़ इसपर एक लेख है, जो दि० सं० ११०० के पीछे का नहीं जान पड़ता।

गांव के सिल्याणी सागर नाम के कुएं के पास २६ देविलयां एक कतार में लगी हैं, जिनमें से २२ जैसलमेरी पत्थर की और शेष अ संगममेर की हैं। इनमें से कुछ जीर्ण दशा में हैं और एक को छोड़कर शेप सभी वि० सं० की १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के वीच मृत्यु को मात होनेवाले भाटी जागीरदारों की हैं। इनमें से वि० सं० १६६५ (ई० स० १६३८) की देवली से ज्ञात होता है कि इस गांव का पुराना नाम मोरिखयाणा था। एक देवली, जो अधिक प्राचीन है, वि० सं० १४६४ फाल्युन सुदि १४ (ई० स० १४३८ ता० १२ फ़रवरी) की है। अब भी इस स्थान के जागीरदार भाटी ही हैं।

मोरखाणा में एक शिवालय भी है, जिसमें मन्दिर और मठ दोनों हैं। शिवालय वहुत पीछे का बना है।

कंवलीसर—यह बीकानेर से ३६ मील द्तिए में वसा है। यहां वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्क्ष की देवलियों का समूह है, जिनमें से केवल एक सुरत्तित रह सकी है। यह वि० सं० १३२८ (ई० स० १२०१) की है और इसमें इस गांव को वसानेवाले सांखला कमलसी की मृत्यु का उल्लेख है। अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि यहां की सब देवलियां सांखले राणाओं की हैं, जो पहले जांगलू और रासी(रायसी) सर पर राज्य करते थे।

पांचू—वीकानेर से ३६ मील दिल्ल में वसा हुआ यह गांव भी पेतिहासिक दृष्टि से महत्व का है। यहां राव बीका के तीसरे चाचा ऊधा रिल्मिलोत के दो पुत्रों—पंचायल और सांगा—की देविलयां (स्मारक) हैं, जो क्रमशः वि० सं० १४६८ और १४८१ (ई० स० १४११ और १४२४) की हैं। अनुमानतः पंचायल ने ही यह गांव वसाया होगा और उसी के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। इस स्थान के निकंद ही

सीलवा गांव है जहां वि० सं० १६३४ (ई० स०१४७७) की राव बैतसी के पुत्र पूरणमल की देवली (स्मारक) है।

भादला—यह बीकानेर से ४५ मील दिल्ला में बसा है। यहां कई भित प्राचीन देविलयां हैं, जो सब राजपृतों की चिक्कण शाखा से सम्बन्ध रखती हैं। इनमें से सब से पुरानी वि० सं० ११६१ (ई० स० ११३४) की है। इनपर के लेखों से स्पष्ट है कि वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के अंत और १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भादला तथा उसके आसपास के गावों पर चिक्कण राजपृतों का, जो अपने को राणा कहते थे; अधिकार था।

सारुंडा—बीकानेर से ४२ भील दिल्ला में वसा हुआ यह गांव भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है। इस के निकट ही दन्तोला की तलाई है, जिसके किनारे पर राव बीका के चाचा मंडला रिणमलोत की देवली है, जो वि० सं० १४६२ ( ई० स० १४०४ ) की है।

श्रणस्त्रीसर—यह गांव वीकानेर से ३० मील पूर्व-दित्तण में यसा है। यहां चार देविलयां हैं जो सब वि० सं० १३४० (ई० स० १२६३) की हैं। इनमें से तीन श्रणसिंह के पुत्र श्रासल श्रीर उसकी दो स्त्रियों—रोहिणी श्रीर पूमां—की हैं; चौथी देवली रणमल की है, जो श्रतुमानतः श्रासल का सम्बन्धी रहा होगा श्रीर उसी समय मरा या मारा गया होगा। श्रणस्त्री श्रीर कोई नहीं, सांखले राणा रायसी का ही उत्तराधिकारी होना चाहिये। ऐसा झात होता है कि उसने ही यह गांव साया होगा।

सारंगसर—वीकानेर से ६४ मील पूर्व दिल्ला में बसे हुए इस गांव में मोहिलों वा सब से प्राचीन लेख एक गोवईन (कीर्तिस्तम्भ) पर सुदा है, जो पूरा पढ़ा नहीं जाता। उसमें केवल सम्वत् ११८ "स्पष्ट है।

छापर—यह बीकानेर से ७० भील पूर्व में वसा है छौर ऐतिहासिक रिष्ट से वड़े महत्व का है। यह मोहिलों की दो प्राचीन राजधानियों में से एक थी। उनकी दूसरी राजधानी द्रोणपुर थी। मोहिल, चौहानों की ही एक शाखा है, जिसके स्वामियों ने राणा का विरुद्ध धारणकर एक स्थानों के धास-पास के प्रदेश पर वि॰ सं॰ की १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक राज्य किया था।

छापर में मोहिलों की यहुत सी देविलयां (स्मारक) हैं, जो वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के पूर्वाई की हैं। इनमें से दो विशेष महत्व की हैं क्योंकि इनसे मोहिल राणाओं के सम्बन्ध का निश्चित समय झात होता है। एक राणा सोहणपाल की वि० सं० १३११ (ई० स० १२४४) और दूसरी राणा अरडक की वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६१) की है, जो सम्भवतः सोहणपाल का पुत्र हो। इनके अतिरिक्त एक देवली (स्मारक) वि० सं० १६६२ (ई० स० १६२४) की गिरधरदास के पुत्र आसकर्ण की है।

यहां छापर नाम की एक खारे पानी की भील है, जिससे पहले नमक बनाया जाता था, पर श्रंग्रेज़ सरकार के साथ किये हुए वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१३) के इक्ररारनामे के श्रनुसार श्रव यह काम बन्द कर दिया गया है।

इस गांव से लगभग दो मील दिल्ल पिश्चम में चाहड़वास गांव है, जहां राव बीका के भाई राव वीदा के वंशधरों में से खेतसी के पुत्र राम की वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६८) की और गोपालदास के पुत्र कुम्भकर्ण की वि० सं० १६४४ (ई० स० १४८८) की देविलयां (स्मारक) हैं।

सुजानगढ़—यह वीकानेर से ७२ मील पूर्व-दित्तिण में मारवाड़ की सीमा से मिला हुझा वसा है। इस स्थान का पुराना नाम खरवूजी का कोट था। पीछे से सांडवा के जागीरदार को दूसरे स्थान में भूमि देकर उससे यह स्थान महाराजा स्रतिसंह ने वि० सं० १८३४ (१० स०१८७८) के आसपास लिया और इसका नाम सुजानसिंह के नाम पर रक्सा। यहां पुराना किला अब तक विद्यमान है, जिसका उक्त महाराजा के समय जीगोंदार हुआ था। इसकी चारों और बार्र वो नहीं

है पर धूल-कोट है। यहां २७ मन्दिर, दो मस्जिदें तथा कई धर्म-शालाएं हैं।

सुजानगढ़ से छु: मील पश्चिमोत्तर में गोपालपुरा गांव है, जिसके आस-पास पर्वत श्रेणियां हैं। राज्य भर में यही एक ऐसा स्थल है, जहां पर्वत श्रेणियां दिखलाई पड़ती हैं। यह कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर द्रोणपुर नाम का नगर था, जो पांडवों के आचार्य द्रोण ने वसाया था। पीछे से यहां परमारों का अधिकार हुआ जिन्हें निकालकर वागड़ी राजपूत यहां के स्वामी हुए। उनके याद मोहिलों का आधिपत्य हुआ, जिनसे राठोड़ों ने यह स्थान लिया। राव बीका ने यह सारा प्रदेश अपने भाई बीदा को दिया था, जिससे अब तक इसका नाम चीदाहद (बीदावाटी) है।

गोपालपुरा में राव चीदा के पुत्र उदयकरण की वि० सं० १४६४ (ई० स० १४०८) की देवली (स्मारक) है, जो प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

चरळू—छापर से १४ मील दूर बसा हुआ यह स्थान पेतिहासिक हिं से बढ़ा महत्व रसता है, क्योंिक यहां मोहिलों की बहुत सी देविलयां (स्मारक) हैं, जिनसे विष्णुद्द देवसरा (१), आहड़ और अम्बराक नाम के चार मोहिल सरदारों के नाम ज्ञात होते हैं। इनमें से प्रथम की मृत्यु वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) और अंतिम की १२४१ (ई० स० ११८४) में हुई थी। आहड़ और अम्बराक के विषय में इन देविलयों से पता चलता है कि वे नागपुर (नागोर) की लड़ाई में मारे गये थे। इनसे तथा मोहिलों की अन्य देविलयों से यह सिद्ध हो जाता है कि वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के पूर्व ही उनका इस प्रदेश पर अधिकार हो गया था और उनकी पहली राजधानी चरळू ही थी।

सालासर—यह बीकानेर से ८७ मील पूर्व-दिल्ला में जयपुर की सीमा के निकट बसा है। यहां का हतुमान का मंदिर उल्लेखनीय है, अहां वर्ष में दो बार, कार्तिक और वैशाख मे पृर्शिमा के दिन, मेले लगते हैं, जिनमें दूर-दूर के यात्री दर्शनार्थ आते हैं।

रतनगढ़—यह वीकानेर से द० मील पूर्व में वसा है। सर्व-प्रथम यहां महाराजा स्रतसिंह ने कौलासर नाम का एक मजरा वसाया था। महाराजा रत्नसिंह ने इसे वर्तमान रूप दिया। नगर में तथा उसके आस-पास प्रायः दस पक्षे तालाव और वीस कुएं हैं, जिनमें से अधिकांश वहें सुन्दर हैं और उनके पास छित्रयां भी वनी हैं। चारों और चहारिदवारी भी हैं और दो छोटे-छोटे किले भी विद्यमान हैं। यहां का प्रमुख मन्दिर जैनों का है। इसके अतिरिक्त कई विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं।

चृरु—यह नगर वीकानेर से १०० मील पूर्व में कुछ उत्तर की तरफ़ वसा है। ऐसी प्रसिद्धि है कि चृहरु नाम के एक जाट ने ई० स० १६२० के आसपास इसे वसाया था, जिससे इसका नाम चृरु पड़ा। शेखावाटी की ओर से अग्रसर होनेवाले व्यक्ति को यह नगर दूर से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वीच में रेत का एक ऊंचा टीला आ गया है। कहा जाता है कि यहां का किला मालदे नामक व्यक्ति के उत्तराधिकारी खुशहालसिंह ने वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में वनाया था। यहां के भवन विशाल और कुएं अति सुन्दर हैं। मानस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन ने, जो ई० स० १८०८ में इधर से गुज़रा था, यहां के कुओं और अहालिकाओं की वड़ी प्रशंसा की थी। इस नगर में कई प्राचीन मक्तवरे और छित्रयां भी हैं।

सरदारशहर — यह वीकानेर से दर मील पूर्वोत्तर में यसा है।
महाराजा सरदारसिंह ने सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व धी यहां पर एक किला
बनवाया था। शहर की चारों तरफ़ टीले हैं, जिनसे इसका सौन्दर्थ बहुतयढ़ गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखनेवाली यहां एक छत्री है, जो
बि॰ सं॰ १२४१ (ई॰ स॰ ११८४) की है, परन्तु उसपर मोहिल इन्द्पाल
के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ पढ़ा नहीं जाता। इस देवली से यह स्पष्ट सिद्ध
होता है कि मोहिलों का प्रभाव पहले बहुत बढ़ा-चढ़ा था श्रीर उनका
राज्य यहां तक फैला हुआ था।

इसके तीन मील दिल्ला में अदासर गांव है, जो इसी नाम के रैलवे स्टेशन के पास बसा है। यहां पर राव कल्याणमल के पुत्र रामार्सिह की वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७७) की देवली (स्मारक) है।

रिखी-यह बीकानेर से १२० मील पूर्वोत्तर में बसा है। कहते हैं कि इसे राजा रिखीपाल ने कई हज़ार वर्ष पूर्व बसाया था। उसके श्रंतिम षंशधर जसवन्तर्सिह के समय लगातार कई बार श्रकाल पड़ने के कारण जब यह नगर नष्ट हो गया तो चायल राजपूतों ने इसपर तथा इसके आस-पास के गांवों पर अधिकार कर लिया। वि॰ सं॰ की सोलहवीं शताब्दी में राव बीका ने उन्हें निकालकर यहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। महाराजा गजसिंह का जन्म यहीं पर होने के कारण गजसिंहोत बीका इसे बड़ा श्रभ स्थान मानते हैं। इस नगर की चारों तरफ़ भी शहरपनाह बनी है। वर्तमान किला महाराजा खुरतक्षिंह का वनवाया हुन्ना है। यहां भी फुछ छुत्रियां तथा वि० सं० ६६६ (ई० स० ८४२) का वना हुन्ना एक सुन्दर जैन मन्दिर है, जो वड़ा सुदृढ़ बना हुन्ना है । छनियों में से वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८) की एक छुत्री उल्लेखनीय है, जिसमें महा-राज श्रानन्दासिंह की मृत्यु का उल्लेख हैं। जैन मन्दिर यहत प्राचीन होते हुए भी देखने में अवतक नवीन ही जान पड़ता है। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) के बने हुए रामदेवजी के मन्दिर में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। निकट के जसरासर नाम के तालाव के पास के मन्दिर में भी प्रति मास एक मेला लगता है।

राजगढ़—वीकानेर से १३४ मील पूर्वोत्तर में वसा हुआ यह नगर वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६६) में महाराजा गजसिंह ने अपने पुत्र राज- सिंह के नाम पर वसाया था। यहां का किला उक्त महाराजा की आज्ञा से उसके मंत्री महता बक्तावरसिंह ने वनवाया था।

दद्रेवा —यह बीकानेर से १२४ मील पूर्वोत्तर में वसा है। प्राचीनता की दृष्टि से महत्व रखनेवाला यहां बि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का एक क्षेत्र है, जिसमें एक कुआं खुदवाये जाने का उल्लेख है तथा मंडलेश्वर गोपाल के पुत्र राणा जयतिसंह का नाम दिया है। इससे यह सिद्ध है कि वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के उत्तराई में यहां पर चौहानों का राज्यं था, जो श्रपने को राणा कहते थे। चीकानेर की ख्यातों में गोगादे सिद्ध का जन्म दद्रेवा में होना लिखा है। संभव है कि वह जयतिसंह का ही कोई वंशधर रहा हो।

नौहर—यह वीकानेर से ११ मील उत्तर-पूर्व में बसा है। यहां एक जीर्ण-शीर्ण किले के चिह्न अभी तक विद्यमान हैं। इस स्थान से १६ मील पूर्व में गोगामेड़ी नामक स्थान है, जहां भाद्रपद के कृष्ण पत्त में गोगासिख की स्वृति में मेला लगता है, जिसमें १०-१४ हज़ार आदमी एक प्र होते हैं। लोगों का ऐसा विख्वास है कि एक बार यहां की यात्रा कर लेने के वाद सर्प-दंश का भय नहीं रहता। इस स्थान से एक मील उत्तर में प्रसिद्ध गोरखटीला है। कहा जाता है कि यहां पहले गोरखनाथ नाम का सिद्ध रहता था।

नौहर में वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७) का एक लेख है।

हनुमानगढ़—यह वीकानेर से १४४ मील उत्तर-पूर्व में बसा है। यहां एक प्राचीन किला है, जिसका पुराना नाम भटनेर था। भटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ भट्टी अथवा भाटियों का नगर है।

वीकानेर राज्य के दो प्रमुख किलों में से हनुमानगढ़ दूसरा है। यह किला लगभग ४२ वीघे भूमि में फैला हुआ है और ईंटों से सुदढ़ बना है। इसका जीणोंद्वार होते-होते सारा-का-सारा किला नया सा हो गया है। चारों श्रोर की दीवारों पर वुर्ज बने हैं। किले का एक द्वार कुछ श्रधिक पुराना प्रतीत होता है। प्रधान प्रवेशद्वार पर संगमर्गर के काम के चिह्न श्रव तक विद्यमान हैं। कहते हैं कि पहले इस फ़िले में गुम्बद श्रादि बने हुए थे, पर ये सब तोड़ डाले गये श्रोर ईंटें श्रादि मरम्मत के काम में लगा दी गई। किले के एक द्वार के एक पत्थर पर वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) खुदा है। उसके नीचे राजा का नाम तथा छः राखियों की आहतियां भी बनी थीं जो श्रव स्पष्ट नहीं हैं। कहीं-कहीं ईंटों

पर अब भी फ़ारसी एवं अरवी के अत्तर खुदे हुए दीख पड़ते हैं। कि ले के भीतर का जैन उपासरा प्राचीन है। उसके भीतर की मूर्तियों में से तीन की पीठ पर कमशः वि० सं० १४०६ मार्गशिष सुदि १० (ई० स० १४४६ ता० २४ नवम्बर)। १४४६ मार्गशीष बदि ४ (ई० स० १४०२ ता० २१ अक्टूबर) और १४६४ माघ बदि २ (ई० स० १४३६ ता० ६ जनवरी) के लेख खुदे हैं, जिनमें उक्त मूर्तियों की स्थापना के सम्बन्ध के उत्तेख हैं। क़िले में एक लेख हि० स० १०१७ (वि० सं० १६६४=ई० स० १६००) का फ़ारसी लिपि में लगा है, जिससे पाया जाता है कि उस( वादशाह) की आज्ञा से कछवाहे राय मनोहर ने उक्त संबत् में वहां मनोहरपोल नाम का दरवाज़ा वनवाया।

इनुमानगढ़ किसका बसाया हुआ है, इसका ठीक पता नहीं चलता। पहले यह स्थान निर्जन पड़ा हुआ था, केवल दो कोस की दूरी पर दो गुम्बद थे, जिनके पास के टीले पर कुछ लोगो की वस्ती थी, जो भाटी थे। फिर सादात (जलालुद्दीन बुखारी के वंशधर) के समय में यह क्रिला वनकर सम्पूर्ण हुन्रा, जिसे मारकर भाटियों ने यहां त्रपना त्रधिकार स्थापित किया। कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि महसूद राज़नवी ने वि० सं० १०४५ (ई० स० १००१) में भटनेर लिया, पर यह कथन विख्नस-नीय नहीं है। १३ घीं शताब्दी के मध्य में बल्वन का एक सञ्चन्धी शेरख़ां यहां का हाकिम था। कहा जाता है कि उसने भटिंडा श्रीर भटनेर के किलों की मरम्मत कराई थी और वि० सं० १३२६ (ई० स० १२६६) में उसका भटनेर में देहांत हुआ, जहां उसकी स्मृति में एक कुन्न ( Tomb ) यनी है। वि० सं० १४४८ ( ई० स० १३६१ ) में भाटी राजा ( राव ) दुलचंद से तैमूर ने भटनेर लिया। तत्कालीन तवारी की में लिखा है-"बहुत ही सुरढ़ श्रीर सुरितत होने से यह क़िला हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध है। यहां के लोगों के व्यवद्वार के लिए जल, एक वड़े हीज़ से श्राता है, जहां का वर्षा-काल का एकत्रित पानी साल भर तक काम देता है।" इसके बाद यहां क्रमश: भाटियों, जोहियों श्रीर चायलों का श्रधिकार हुआ। वि० कं १४६४ (६० ६० १४२७) में बीकानेर के चीथे शासक राव जैतिसिंह

ने यहां राठोड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। इसके ११ वर्ष बाद बाबर के पुत्र कामरां ने इसे जीता। फिर कुछ दिनों तक चायलों का अधिकार रहा, जिनसे पुनः राठोड़ों ने इसे लिया। वीस वर्ष वाद शाही ख़ज़ाना लूटे जाने के अपराध में वादशाह की आज्ञा से हिसार के स्वेदार ने इसे शाही राज्य में मिला लिया। वीच में कई बार इसके अधिकारियों में परिवर्तन हुए। अन्त में महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में पांच मास के विकट घेरे के बाद राठोड़ों ने इसे ज़ाब्ताख़ां भट्टी से छीना और यहां वीकानेर राज्य का अधिकार हुआ। मंगलवार के दिन अधिकार होने के कारण इस किले में एक छोटा सा हनुमानजी का मंदिर वनवाया गया और उसी दिन से इसका नाम हनुमानगढ़ रक्खा गया।

घगार के आस-पास का प्रदेश प्राचीन काल में बीकानेर राज्य का सब से सम्पन्न भाग था, अतएव शिल्पकला का विकास भी यहां ही अधिक हुआ था। पत्थर की कमी के कारण यहां मिट्टी पकाकर उसकी यही सुन्दर मूर्तियां आदि बनाई जाती थीं। हनुमानगढ़ में इस तरह के काम के जो उदाहरण मिले हैं वे यहे उत्कृप और उच्चकोटि की कला के परिचायक हैं। किले के भीतर के एक टीले के नीचे १४ फुट की गहराई में पकी हुई मिट्टी के बने स्तम्भ के दो शिरोभाग (Terra Cotta Capitals) पाये गये, जिनके किनारों पर सीढ़ी सहित शंकु आकृति के मीतारे (Pyramids) बने हैं। भीतर के तीसरे द्वार के निकट से दो भाग में टूटी हुई पक्की मिट्टी की चौकी मिली, जो उसी समय की बनी है, जिस समय के उपर्युक्त शिरोभाग हैं। भीतर के दूसरे अथवा मध्य-द्वार के निकट लाल पत्थर का बना द्वार-स्तम्भ (Door-jamb) है, जिसके ऊपर तीन चतुष्कोण पटरियां बनी हैं, जिनमें से दो पर मनुष्य की आकृतियां और तीसरे पर सूर्य की बैठी हुई मूर्ति बनी है, जो हाथों में दो कमल के फूल लिये हैं।

हनुमानगढ़ के निकट ही भद्रकाली, पीर सुलतान, मुंडा, डोब्रेरी, कालीबंग श्रादि स्थान हैं, जहां से भी प्राचीन कला के श्रवशेष जिले हैं। मुंडा का स्तूप अन्य स्तूपों से बड़ा है। इसके निकट ही एक कटहरे का काम देंनेवाले स्तम्भ का दुकड़ा है, जिसके मध्य में कमल-पुण्प बना है। पीर सुलतान में मिली हुई पकी हुई भिंडी की बनी स्त्री की दृटी आकृति बड़ी उत्कृष्ट कला का उदाहरण है और गान्धार शैली की जान पड़ती है। डोबेरी मे एक सुदढ़ नगर के अविशिष्ट चिह्न प्राप्त हुए हैं।

गंगानगर—यह बीकानेर से १३६ मील उत्तर में यसा है । पहले यहां कोई आवादी नहीं थी और यह हिस्सा ऊजड़ तथा 'दुले की वार' नाम से प्रसिद्ध था। किर इधर कुछ गांव श्राबाद हुए, जिनमें वर्तमान गंगानगर से एक मोल दूरी पर रामनगर नामक गांव आवाद हुआ।वर्तमान महाराजा साहव ने जब पंजाब ज़िले के फ़ीरोज़ुपुर से बीकानेर राज्य में गंगानहर लाने का कार्य आरंभ किया उस समय व्यापार के लिए यहां मंडी बनाना स्थिर हुन्ना ऋौर भि० सं० १६८४ ( ई० स० १६२७ ) में इस स्थान की नींव दी गई। यहां दूर-दूर के लोग अपना नाज वेचने के लिए आते हैं और राज्य के उद्योग से यहां वहुत वड़ी मंडी हो गई है। यह गंगानगर निज़ामत का मुख्य स्थान है। इसमें एक 'क्रॉटन प्रेस एन्ड जिनिंग फ़ैक्टरी' है तथा श्रीर भी कई फ़ैक्टरियां हैं। वि० सं०१६६१ (ई० स०१६३४) में राज्य ने यहां की खास तौर पर मईमग्रमारी की तो १०४७६ मनुष्यों की आवादी पाई गई । इस मंडी का निर्माण वड़ी सुंदरता से हुन्ना है स्त्रीर मुख्य सड़कें तो जयपुर नगर की प्रसिद्ध सड़कों के समान बहुत चीड़ी हैं। यहां कई भव्य मकान भी वने हैं श्रीर वनते जाते हैं। राज्य की तरफ़ से यहां कई यहे श्रफ़सर रहते हैं और इधर के माल-सीगे का रेवेन्य अफ़सर भी यहीं रहता है।

लासासर—यह बीकानेर से ११० मील उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ यसा है। कहते हैं कि हरराज ने अपने विता के नाम पर इसे वसाया था। पेतिहासिक हिए से यह स्थान दो देविलयों के लिए प्रसिद्ध है। एक देवली वि० सं० १६०३ (ई० स० १४४६) की है, जो सम्भवतः राव बीका के चाचा लाखा रणमलोत की हो। इसके निकट ही हरराज के पीत्र सरसाण की वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) की देवली है। स्रतगढ़—यह वीकानेर से ११३ मील उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ़ मासा है। यहां एक किला भी था। वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में महाराजा स्रतिसंह ने यहां नया किला वनवाया और उसका नाम स्रतगढ़ रक्ता। यह किला सारा ईंटों का वना है, जिनमें से वहुत सी ईंटें आदि बौद्ध स्थानों से लाकर लगाई गई हैं। ईंटें कुछ तो सादी और कुछ खुदाई के काम से भरी हैं। मिट्टी की वनी अधिक महत्व की वस्तुएं बीकानेर के किले में सुरचित हैं। इनमें हड़जोरा की पत्तियों, गरुड़, हाथी, राच्नस आदि की आकृतियां वनी हैं और गांधार शैली की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है। कहते हैं कि ये सब ईंटें आदि रंगमहल नामक गांव से लाई गई थीं।

रंगमहल गांव स्रतगढ़ से दो मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। वीकानर के किले में सुरिच्चत शिवपार्वती, रूप्ण की गोवर्धन लीला तथा एक पुरुष और स्त्री की पकी हुई मिट्टी की वनी मूर्तियां इसी प्राचीन स्थान से मिली थीं। कहते हैं कि यह स्थान पहले जोहिये सरदारों की राजधानी थी, जिनके समय में टॉड के कथनानुसार यहां सिकन्दर महान का आगमन हुआ था। यहां एक प्राचीन वावली (Step-well) है, जिसमे रहे फ्राट लम्बी और उतनी ही चीड़ी ईटें लगी हैं।

स्रतगढ़ से ७ मील उत्तर-पूर्व में वड़ोपल नामक गांव है । यहां भी वीद्यकालीन प्राचीन कला की वस्तुओं के श्रवशेष विद्यमान हैं।

#### दूसरा अध्याय

# राठोड़ों से पूर्व का प्राचीन इतिहास

राठोहों का बीकानेर राज्य पर श्रधिकार होने से पूर्व यह प्रदेश कई भागों में विभक्त था। मरुभूमि श्रीर श्रावादी कम होने के कारण विजेताश्रों का इस तरफ ध्यान कम ही रहा, जिससे यहां के शासक स्वाधीनता का उपभोग करते रहे। महाभारत के समय वर्तमान धीकानेर राज्य 'कुरु-राज्य' के श्रन्तर्गत था। इसके पीछे यहां किन-किन राजवंशों का श्रधिकार रहा, यह ज्ञात नहीं होता। प्रतापी मौर्थ्यों, यूनानियों, स्त्रपों, ग्रुप्तवंशियों श्रीर प्रतिहारों का इस प्रदेश पर राज्य रहा या नहीं, इस विपय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरातत्वानु संधान से इस राज्य के संबंध की इतिहास-संबंधी जो सामग्री प्रात हुई है, वह ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है। किर भी उपर्युक्त सामग्री के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि इस राज्य पर जोहियों, चोहानों, सांखलों (परमारों), भाटियों श्रीर जाटों का श्रधिकार श्रवश्य रहा। अतप्त उनका यहां संस्तेप से परिचय दिया जाता है।

## जोहिये

जोहियों के लिए संस्कृत लेखों छादि में 'योधेय' शब्द मिलता है। यह बहुत प्राचीन इत्तिय जाति है। इसका वर्णन हमने ऊपर पृ० २२-२३ (टिप्पण १) में किया है। इनका मूल निवास पंजाव में था। रन्हों के नाम से सतलज नदी के दोनों तटों पर का भावलपुर राज्य के निकट का प्रदेश अभी तक 'जोहियावार' कहलाता है। वीकानेर राज्य का उत्तरी भाग पहले जोहियों के अधिकार में था। राठोड़ राव सलखा का कोडा पुत्र बीरम, अपने भाई माझा (मजीनाथ) के पीत्रों-द्वारा मालायी से निकाला जाने पर, जोहियों के पास आ रहा था। जब उस (वीरम) ने जोहियों के साथ दगा करने का विचार किया तो जोहियों ने उसको मार डाला। वि० सं० की सोलहवीं शताब्दी में जोधपुर के राव जोधा के पुत्र चीका ने मारवाड़ की तरफ़ से जांगलू की तरफ़ वढ़कर अपने लिए बीकानेर नामक नवीन राज्य की स्थापना की। उस समय राव बीका के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर जोहियों ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उस समय से ही इधर के जोहियों का इलाक़ा बीकानेर राज्य के अधिकार में आ गया।

## चौहान

चौहानों की पुरानी राजधानी नागोर ( श्रहिच्छ त्रपुर ) थी। यहां से वे लोग सांभर की तरफ़ बढ़े श्रीर वहां श्रपनी राजधानी स्थापित की। सांभर का समीपवर्ती प्रदेश 'सपादलच्च' कहलाता था। चौहानों का राज्य सांभर में होने से वे सांभरिये (सपादलचीय) चौहान कहलाने लगे।

बीकानेर राज्य से चौहानों के शिलालेख विक्रम की वारहवीं शताब्दी से मिलते हैं, परंतु वे स्मारक छित्रयों के ही हैं। वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध चौहान राजा विष्रहराज (वीसलदेव) चतुर्ध ने दिल्ली हांसी, हिसार श्रादि प्रदेशों पर श्रधिकार कर लिया था। इससे यह श्रतुमान होता है कि वहुधा यह सारा राज्य चौहान साम्राज्य के श्रन्तर्गत हो गया हो। बीकानेर राज्य में चौहानों के सिक्के भी मिलते हैं। ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में हनुमानगढ़ (भटनेर) से चौहान राजा श्रज्यगज (श्रज्यदेव) का एक तांचे का सिक्का मुक्को मिला, जिसपर उसकी राणी सोमलदेवी का नाम श्रंकित है। इससी पाया जाता है कि सांभर के चौहानों के सिक्के यहां चलते थे श्रीर यहां उनके सामंत रहते थे।

छापर श्रीर द्रीणपुर के श्रासपास का प्रदेश मोहिलवाटी कहलाता था। मोहिल, चौहानों की ही एक शास्त्रा है। नैस्सी ने लिस्त्रा है कि

चाहमान के वंश में सजन का पुत्र मोहिल हुआ। मोहिल ने यहां के प्राचीन वागिंद्ये राजपूर्तों को, जिन्होंने शिशुपालवंशी डाहिलयों से छापर श्रौर द्रोणपुर का इलाका छीन लिया था, परास्तकर उनका श्रधीकृत प्रदेश छीन लिया, जहां कई पीड़ी तक उनका श्रधिकार रहा। फिर रूं जी तरफ़ से सांखले (परमार) रायसी (महीपाल का पुत्र ) ने इधर आकर जांगलू पर अधिकार कर लिया। देशणोक के पास रासीसर नामक प्राचीन गांव है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसे सांबंबा रायसी ने बसाया था। वहां चौहान लाखण के पुत्र विक्रम-सिंह की मृत्यु का वि० सं० १२८८ ज्येष्ठ विद ३० (ई० स० १२३१ ता॰ ३ मई) शनिवार का स्मारक लेख है। उससे पाया जाता है कि रासीसर तक मोहिल चौहानों का श्रिधकार था। सम्भव है कि सांखलों (पंवारों) ने कुछ भूमि चौदानों की भी दवाकर वहां अपना आधिपत्य किया हो। तथापि वीकानेर राज्य का दिल्लाि-पूर्वी भाग तथा मारवाङ् का लाइनूं परगना मोहिलों के अधिकार में रहना पूर्ण रूप से सिद्ध है। इन मोहिलों की उपाधि 'राणा' थी, ऐसा उनके प्राचीन लेखों तथा नैण्सी की ख्यात से पाया जाता है। जोधपुर के राव जोधा-द्वारा मोहिल चौहान श्रजीतिसंह के मारे जाने के बाद राठोड़ों श्रीर मोदिलों में बैर हो गया तथा उनमें कई लड़ाइयां हुई। श्रनन्तर पारस्परिक फूट से मोहिलों के निर्वल हो जाने पर राव जोधा ने उनपर स्राक्रमण कर उनका सारा प्रदेश स्रापने स्राधिकार में कर लिया। इसपर मुसलमान सेनाध्यच सारंग को सहायता से उन्हों (मोहिलों )ने अपने इलाके को पुनः राठोड़ों से छीन लिया। तय धीकानेर से राव बीका ने मोहिलों पर चढाई कर उन्हें परास्त किया श्रीर मोहिलवाश को विजय कर वह प्रदेश अपने भाई यीदा को दे दिया। बीका की इस सहायता के बदले में बीदा ने राव बीका की श्रधीमता स्वीकार को। तब से उसके वंशज बीकानेर राज्य के श्रधीन सले भाते हैं।

थीकानेर राज्य से चौहानों के कई स्मारक लेख मिले हैं।

## सांखले (परमार)

सांखलों को बि० सं० १३८१ (ई० स० १३२४) के लिये संस्कृत शिलालेख में 'शंखु कुल' शब्द लिखा है। उनकी एक शाखा का रूंण (जोधपुर राज्य) में निवास था, जिससे वे रूंण के सांखले भी कहलाने लगे। उनकी उपाधी 'राणा' थी। विक्रम की वारहवी शताब्दी के आस-पास सांखले महीपाल का पुत्र रायसी वीकानेर राज्य के जांगलू प्रदेश में गया और वहां रहने लगा। रासीसर (रायसीसर) गांव में एक देवली पर बि० सं० १२८० विद् ३० (ई० स० १२३१ ता० ३ मई) शनिवार का लेख है, जिससे अनुमान होता है कि जांगलू पर सांखलों का अधिकार होने के पूर्व चौहानों का अधिकार रहा हो और सम्भवतः रायसी ने चौहान लाखण के पुत्र विक्रमिसंह को मारकर उस प्रदेश पर अधिकार किया हो तथा रासीसर नाम रायसी के समय यह गांव वसने से प्रसिद्ध हुआ हो।

रायसी के पीछे उसका पुत्र अग्रावसी जांगलू का स्वामी हुआ। धीकानेर राज्य का अग्रावीसर गांव अग्रावसी के वसाये जाने से उसका नाम अग्रावीसर प्रसिद्ध हुआ। अग्रावसी के वाद खींवसी और उसके बाद कुमरसी (कुंवरसी, कुमारसिंह) हुआ। कुमरसी के दो पुत्रों (विक्रमसी और प्रतापसी) की देविलयां रासीसर गांव में वनी हुई हैं, जिनमें उनके मृत्यु-संवद् कमशः वि० सं० १३८२ और १३८६ (ई०स० १३२४ और १३२६) दिये हैं। कुमरसी की एक पुत्री दूलहदेवी थी, जिसका विवाह जैसलमेर के रावल कर्णदेव के साथ हुआ था। उसने वि० सं० १३८१ (ई० स० १३२४) में वासी-वरसिंहसर में तालाव वनवाया।

कुमरसी के पीछे राजसी, मूंजा, ऊदा, पुन्यपाल और माणकपाल में क्रमशः जांगलू का अधिकार पाया। माणकराव का पुत्र नापा सांखला था। उसके समय में वहां विलोच जाति के मुसलमानों के आक्रमण होने सगे, जिससे सांसले निर्वस हो गये। किर नापा जोधपुर के राव जोधा के पास गया और वहां कुंवर वीका को नवीन राज्य स्थापित करने को उद्यत देख जांगलू पर अधिकार करने की खलाह दी। तव वि० सं० १४२२ (ई० स० १४६४) में वीका ने जांगलू की तरफ़ जाकर उस प्रदेश को जीता और नापा ने राव बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। नापा के इस कार्य से राव बीका का उसपर दृढ़ विख्वास हो गया और उस(नापा) के वंशज भी वपीं तक राज्य के विश्वासपात्र सेवक वने रहे, जिसका वर्णन यथा प्रसङ्ग किया जायगा।

#### भाटी

धीकानेर के पश्चिमोत्तर का सारा प्रदेश, जो जैसलमेर राज्य की सीमा से पंजाब की सीमा तक जा मिलता है, बीकानेर-राज्य की स्थापना के पूर्व भाटियों के ऋधिकार में था, जो वहां लूटमार भी किया करते थे। उनके भी दो भाग थे। पश्चिम की तरफ़ जैसलमेर राज्य की सीमा से मिले हुए पूगल प्रदेश के भाटी राजपूत श्रीर उत्तर की तरफ़ भटनेर के श्रास-पास बसनेवाले भाटी मुसलमान थे, जो भट्टी कहलाने लगे। जब राव बीका ने जांगलू की तरफ़ बढ़कर वहां अपना अधिकार किया उस समय भाटी राव शेखा पूगल का स्वामी था, जिलको मुसलमानों ने पकड़ लिया था। राव बीका ने शेखा की स्त्री की प्रार्थना पर शेखा को केंद्र से छुड़वा दिया। इसपर शेखा की पुत्री का विवाह राव बीका से हो गया। फिर राव वीका ने वर्तमान कोड्मदेसर गांव के निकट श्रपनी राजधानी वनाने के लिए दुर्ग वनवाना चाहा, जिससे भाटियों को उससे भय हो गया श्रीर उन्होंने उसे रोका, किन्तु उसने ध्यान नहीं दिया। तव भाटी जैसलमेर से सेना लेकर श्राये श्रीर राव धीका से युद्ध हुश्रा।भाटियों से निरन्तर अगड़ा होने की सम्भावना देख अन्त में राव बीका ने को इमदेसर को छोड़कर वहां से दित्तग्-पूर्व की तरफ़ जाकर वि० सं० १४४२ (ई० स० १४=४) में किला चनवाया, जो राजधानी बीकानेर में नगर के भीतर है। फिर वहां शहर यसाकर उसने उसका नाम बीकानेर रवखा। राव वीका के वढ़ते हुए प्रताप

को देखकर राव शेखा ने भी वीका की श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रीर पूगल वीकानेर राज्य के श्रन्तर्गत हो गया।

इसी प्रकार राव बीका ने उत्तर की तरफ बढ़कर वहां भी अपनी विजय पताका फहराई और भटनेर की तरफ के भिट्टें पर अपना आतह स्थापित किया, परंतु उधर के प्रदेश पर बीकानेर के नरेशों का लगातार अधिकार न रहा। दिल्ली की मुसलमान सलतनत समीप होने के कारण उधर का प्रदेश कभी-कभी मुसलमानों के अधीन रहा। मुग़लों के राज्य समय में यह इलाक़ा फिर बीकानेर राज्य में आया, परन्तु अधिक समय तक उसपर बीकानेर राज्य का अधिकार न रहा। मुग़ल साम्राज्य की निर्वलता के दिनों में कई बार इस इलाक़े पर बीकानेर के महाराजाओं ने अधिकार किया, पर भिट्टें ने उनका वहां अधिकार स्थिर न रहने दिया। अंत में महाराजा स्रतींसह ने भिट्टें का समन कर सारा इलाक़ा और भटनेर दुर्ग, जो अब हनुमानगढ़ कहलाता है, अपने राज्य में मिला लिया।

#### जार

वीकानेर राज्य के आसपास का वहुत सा इलाक़ा जाटों के अधिकार में था और शासकों का ध्यान उस और न रहने से वे एक प्रकार से स्वाधीनता का उपभोग करते थे। आतमर सार्थ उन्होंने अपना यल भी बढ़ा लिया था। उनकी यहां कई जातियां थी और उनका इलाक़ा कई भागों में वंटा हुआ था। गोदारा जाट पांडू और सारन जाट पूला (फूला) के पारस्परिक भगड़े में राव वीका ने पांडू का पत्त लिया। फलतः पूला के सहायक नरसिंह के मारे जाने पर राव वीका का उनपर पूरा आतइ जम गया और युद्ध के समय वे भाग गये। अंत में उन्होंने राव वीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनका सारा इलाक़ा विना रक्तपात के उसके अधिकार में आ गया और जाट साधारण प्रजा की भांति भूमि- कर देकर निवास करने लगे।

## तीसरा अध्याय

# राव वीका से पूर्व के राठोड़ों का संचिप्त परिचय

धीकानेर के महाराजा जोधपुर के राठोड़ राव जोधा के पुत्र वीका के वंशधर हैं। राठोड़ों का प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण है, श्रतएव जोधपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से उसका उल्लेख किया गया है, परन्तु वंशकम मिलाने के लिए यहां भी संत्रेप से उसका परिचय दिया जाता है।

'राठोड़' शब्द केवल भाषा में ही प्रचलित है। संस्कृत पुस्तकों, शिलालेखों और दानपत्रों में उसके लिए 'राष्ट्रकूट' शब्द मिलता है। शाकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमानुसार 'राष्ट्रकूट' शब्द का प्राकृत कप 'रहऊड़' होता है, जिससे 'राठऊड़' या 'राठोड़' शब्द बनता है। 'राष्ट्रकूट' के स्थान में कहीं-कहीं 'राष्ट्रवर्य' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राठवड़' शब्द बना है। 'राष्ट्रकूट' को राष्ट्रकूट' श्रोर 'राष्ट्रवर्य' दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, क्योंकि 'राष्ट्रकूट' का अर्थ 'राष्ट्र' जाति या वंश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रवर्य' का अर्थ 'राष्ट्र' जाति स्थवा वंश में क्षेप्र हैं ।

राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचवे प्रज्ञापन में गिरनार, धौली, शहबाज़गढ़ी और मानसेरा के लेखों में पेटनिक (पैटनवालों) के साथ समास में मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय ये दिल्ला के निवासी थे। वहुत पहले से राजा और सामन्त अपने वंश के नाम के साथ 'महा' शब्द लगाते रहे हैं, जिससे राष्ट्रवंशी अपने को 'महाराष्ट्र' अथवा 'महाराष्ट्रिक' लिखने लगे। देशों के नाम वहुधा उनमें वसनेवाली या उनपर अधिकार जमानेवाली

<sup>(</sup>१) राटोइ शब्द के लिए 'राष्ट्रोद' शब्द भी मिलता है, जो सस्कृत साचे में बाबा हुमा राटोड़ शब्द का ही सूचक है।

जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं। 'महाराष्ट्र' जाति के अधीन का दिन्तिण देश 'महाराष्ट्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मीर्य्यवंशी राजा श्रशोक से लगाकर वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के श्रास-पास तक राठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं दिल्य में राठोड़ों का प्रताप मिलता। केवल कही-कही नाम मात्र का उत्लेख है।

दक्तिण के येवूर गांव के सोलंकियों के वंशावलीवाले शिलालेख से पाया जाता है कि वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के लगभग राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के पुत्र इंद्र को, जिसकी सेना में ८०० हाथी थे, सोलंकी राजा जयसिंह ने जीता और वहां सोलंकी राज्य की स्थापना की। इससे स्पष्ट है कि वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के कई वर्ष पूर्व राठोड़ों का दक्षिण में राज्य जम चुका था और वे वड़े शक्तिशाली थे।

सोलंकी राजा जयसिंह-द्वारा दिल्ला में सोलंकी राज्य की स्थापना होने पर भी राठोड़ों के पास उनके राज्य का कुछ झंश विद्यमान था। राठोड़ राजा दंतिवर्मा के पौत्र गोविंदराज ने सोलंकीवंश के राजा पुलकेशी (वि० सं० ६६७-६६४=ई० स० ६१०-६३८) पर चढ़ाई की, परंतु फिर उसने मेल कर लिया।

तय से लगभग १४० वर्ष तक द्तिण में सोलंकियों का राज्य उन्नत रहा । इसके पीछे उपरोक्त गोविंद्राज के प्रपीत्र दंतिदुर्ग ने वि॰ सं॰ द११ (ई॰ स॰ ७४४) के लगभग माही और रेवा निद्यों के बीच का प्रदेश (लाटदेश) विजय किया तथा राजा वल्लभ (सोलंकी राजा) को भी जीतकर 'राजाधिराज' और 'परमेश्वर' के विरुद्ध धारण किये। इनके अतिरिक्त उसने किलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालव, टंक आदि देशों के राजाओं को जीतकर 'श्रीवल्लभ' नाम धारण किया। उसने कांची, केरल, चोल तथा पांड्य देशों एवं श्रीहर्ष (कन्नीज का प्रसिद्ध राजा) तथा वज्रट को जीतनेवाले कर्णाटक (सोलंकियों) के श्रसंख्य लङ्कर को जीता, जो श्रजेय कहलाता था। दंतिदुर्ग के पीछे राठोड़ों के इस महार राज्य का स्वामी उसका चाचा रूप्णराज हुआ, जिसने अपने राज्य की

श्रीर भी वृद्धि की। उसका बनवाया हुआ एलोग (निज़ाम राज्य) का 'कैलाश' मंदिर संसार की शिल्पकला का आत्यन्त उत्कृप्ट उदाहरण है।

कृष्णराज के बाद गोविंदराज (दूसरा) हुआ, जिसे परास्त कर उसका भाई ध्रुवराज राज्य का स्वामी वना। ध्रुवराज वड़ा पराक्रमी राजा था। उसने कौशल और उत्तराखंड के कई राजाओं को परास्त किया। उसका राज्य रामेश्वर से अयोध्या तक फैला हुआ था। तदनन्तर गोविंदराज तीसरा सिंहासनारूढ़ हुआ। वह गुजरात और मालवे को अधीन कर विंध्याचल के निकट तक जा पहुंचा। तुंगभड़ा, वेंगी, गंगवाडी, केरल, पांड्य, चोल और कांची के नरेशों को परास्त कर उसने सिंहल के राजा को अपने अधीन वनाया। फिर उसने प्रतिहार राजा नागभट को हराकर मारवाड़ में भगा दिया। गोविंदराज की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र अमोध्यर्ष दिल्ला के महाराज्य का स्वामी हुआ, जो वड़ा प्रतापी था। मान्यखेट (मालखेड, निज़ाम राज्यान्तर्गत) उसकी राजधानी थी। उसने भी कई राजाओं को परास्त कर अपने राज्य का चिस्तार बढ़ाया। सिलसिल-ह-त्वारीख के लेखक छुलेमान सौदागर ने, जो उसका समकालीन था, उसके विषय में लिखा है कि वह दुनियां के चार बढ़े वादशाहों में से एक था।

श्रमोधवर्ष से लगाकर उसके सातवे वंशधर हुग्णराज (तीसरा) तक दिल्ल का राठोड़ राज्य उन्नत रहा। श्ररव यात्री श्रल मसऊदी ने, जो हुग्णराज (तीसरा) के समय विद्यमान था, हि० स० ३३२ (वि० सं० १००१= ६० स० ६४४) में 'मुरु-जल-जहव' नामक पुरतक की रचना की, जिसमें लिखा है—"इस समय हिंदुस्तान के राजाओं में सब से बड़ा मान्यखेट नगर का राजा वलहरा (राठोड़) है। हिंदुस्तान के बहुत से राजा उसको श्रपना मालिक मानते हैं। उसके पास हाथी श्रीर श्रसंस्य लश्कर है, जिसमें 'पैदल सेना श्रधिक है, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में है।"

समय के परिवर्त्तन के अनुसार कृष्णराज (तीसरा) के छोटे भाई खोटिंग के समय इस महाराज्य की अवनित होने लगी। मालवे के परमार, जो पहले राठोड़ों के सामंत थे, उस(खोटिंग) के विरोधी हो गये छोर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में उस(खोट्टिंग) को मालवे के परमार राजा श्रीहर्ष (सीयक) ने परास्त कर उसकी राजधानी मान्यखेट को लूटा। तद्नन्तर वि० सं० १०२० (ई० स० ६७३) में खोट्टिंग के उत्तराधिकारी कर्कराज (दूसरा) से सोलंकी राजा तैलप ने दक्तिण के राटोड़ों का महाराज्य छीन लिया। इस समय गंगवंशी नोलंबांतक मार्रासंह एवं कतिपय राटोड़ सरदारों ने कृष्णराज (तीसरा) के पुत्र इन्द्रराज (चौथा) को गद्दी पर बैठाकर राटोड़ राज्य कायम रखने का प्रयत्न किया, पर उसमें सफलता नहीं मिली और थोड़े समय के अन्तर से मार्रासंह और इन्द्रराज (चौथा) अनशन करके मर गये।

द्तिण के राटोड़ों की कई छोटी शाखाएं थीं, जिनको जागीर में
गुजरात (लाट), काठियावाड़ और सोंद्ति (वंवई श्राहाते के धारवाड़
राठोड़वंश की अन्य शाखाएं
थे। गुजरात के राठोड़ राज्य का वि० सं० ६४४
(ई० स० प्रप्प) तक विद्यमान होना पाया जाता है। उसके पीछे मान्यकेट के राठोड़ राजा कृष्णराज (दूसरा) ने गुजरात पीछा श्रपने राज्य में मिला लिया, किन्तु सोंद्ति की शाखा, मान्यकेड़ का विशाल राज्य सोलंकियोंद्वारा छिन जाने पर भी वि० सं० १२८५ (ई० स० १२२८) तक वहां पर
श्रपना श्रधिकार रखती थी और सोलंकियों के श्रधीन थी। पश्चात् सोंद्ति
का राज्य देवगिरि के यादव राजा सिंघण ने छीन लिया।

इनके श्रितिरिक्त मध्यप्रांत, राजणूताना तथा वदायूं (संयुक्त प्रान्त) में भी राठोड़ों के छोटे-वड़े राज्य रहे थे। यही नहीं विहार के गया (पीटी) में भी राठोड़ राज्य होना पाया जाता है।

मध्य प्रांत में मानपुर (संभवत: मऊ के आसपास) और वेतुस (मध्य प्रदेश) में विक्रम की सातवीं शताब्दी के आस-पास तक राठोड़ों का अधिकार था, पर उनका स्वतन्त्र राज्य होना पाया नहीं जाता। भोपाल राज्य के पथारी में वि० सं० ६१७ (ई० स० ६६०) में राठोड़ों का अधिकार था। वुद्ध गया (विद्वार) से मिले हुए एक शिलालेख में क्रमशः राटोड़ निष्ठ, कीर्तिराज श्रीर तुंग के नाम मिलते हैं। इससे श्रवुमान होता है कि उपर्युक्त व्यक्षियों का दसवीं शताब्दी में वुद्ध गया से संबंध था।

राजपूताने में हुडुंडी (जोधपुर राज्य) में वि० सं० ६६३ से १०५३ (ई० स० ६३६ से ६६६) के कुछ पीछे तक और धनोप (शाहपुरा राज्य) में वि० सं० १०६३ (ई० स० १००६) में राठोड़ों का अधिकार था।

संयुक्त प्रान्त के वदायूं नामक स्थान में राठोड़ों का राज्य विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के आस-पास जम गया था। फिर उन्होंने प्रतिहारों की निर्वलता का अवसर पाकर कन्नीज के राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया, किन्तु वहां वे अपना अधिकार स्थिर न रख सके और गाहड़वाल चंद्रदेव ने उनसे कन्नीज का राज्य छीन लिया। तय से वे गाहड़वालों के सांमत हो गये। वि० सं० १२४० (ई० स० ११६३) में शहाबुद्दीन धोरी ने कन्नीज के अंतिम गाहड़वाल राजा जयचंद्र पर विजय प्राप्तकर वहां अपना अधिकार कर लिया। ई० स० ११६६ (वि० सं० १२४३) में कुतुबुद्दीन पेचक ने वदायूं को विजयकर वहां भी मुसलमानों का अधिकार स्थापित किया।

वीकानेर के महाराजा रायासिंह की वनवाई हुई वीकानेर दुर्ग के सूरजपोल की संस्कृत की वि० सं० १६४० माघ सुदि ६ (ई० स० १४६४

क स्रजपाल का संस्कृत का विश्व स्टिंग्स माध सुद्द द (इ०स० १२२६ ता० १७ जनवरी) गुरुवार की वृहत् प्रशस्ति में अवनन्द और राठोड भाटों के कथानुसार राजपूताना के वर्तमान राठोड़ों को कन्नोंज के श्रन्तिम राजा जयचन्द्र का वंशधर लिखा है और यहां के राठोड़ श्रव तक श्रपने को जयचन्द्र का ही वंशधर मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। जयचन्द्र वस्तुतः गाहड़वाल था। उसके पूर्वजों के ताम्रपत्रों श्रोर शिलालेखों में उनको कहीं भी राठोड़ नहीं लिखा है, वरन् कई स्थलों पर गाहड़वाल ही लिखा है, जो श्रिधक माननीय है। इन ताम्रपत्रों के श्राधार पर श्राधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता भी ऐसा ही मानते हैं। ये दोनों जातियां भिन्न होने से श्रव भी जहां गाहड़वालों की श्रावादी है वहां राठोड़ों के साथ

उनके विवाह सम्बन्ध होते हैं। इसका विशद विवेचन हमने जोधपुर राज्य के इतिहास में किया है।

कन्नीज के महाराज्य पर मुसलमानों का श्रधिकार हो जाने के वाद कुंवर सेतराम का पुत्र राठोड़ सीहा वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के श्रास-पास राजपृताने में श्राया श्रीर पाली नगर में राठोड़ों के मूल पुरुप टहरा, जहां के ब्राह्मण बड़े सम्पन्न थे श्रीर उनका राव सीहा से राव जीधा तक का संद्विप्त परिचय व्यापार दूर दूर तक चलता था। उनकी रत्ना का भार श्रपने ऊपर लेकर उस( सीहा )ने वहां के श्रास-पास के प्रदेश पर द्ख़ल जमाना श्रारम्भ किया। वि० सं० १३३० कार्तिक वदि १२ ( ई० स० १२७३ ता० ६ श्रक्टोवर ) सोमवार को किसी लड़ाई में बीटू गांव (पाली से १४ मील उत्तर-पश्चिम ) में उसकी मृत्यु हुई। सीहा की मृत्यु के उपरांत श्रास्थान श्रपने पिता का उचराधिकारी हुश्रा, जिसके समय में उसके भाई सोनिंग ने गोहिलों से खेड़ का इलाक़ा लिया। तद्नन्तर उस-( श्रास्थान )का पुत्र धृहड़ हुश्रा, जिसकी वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०६) में पचपदरा परगने के तिंगड़ी (तिरसींगड़ी) गांव में मृत्यु हुई।

धृहक के पीछे रायपाल, कन्हपाल, जाल्हण्सी, छाड़ा, टीडा और सलखा हुए। राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र माला (मल्लीनाथ) ने महेवा का प्रांत विजय किया, जो मालाणी कहलाता है। उसने अपनी उपाधि रावल रवखी। उसके वंशज महेचे कहलाये और मालाणी के स्वामी रहे। मल्लीनाथ के छोटे भाइयों में से एक वीरम था, जिसने महेवा का परित्याग कर वर्तमान वीकानेर राज्य में आकर निवास किया और यहां जोहियों के साथ की लड़ाई में मारा गया।

वीरम का पुत्र चूंडा प्रतापी हुआ। उसने अपना वाल्यकाल कए में विताने पर भी साहस न हो हा और पूर्वजों-द्वारा प्राप्त भूमिन मिलने पर भी निज वाहुवल से वड़ी ख्याति प्राप्त की एवं मंडोवर के ईंदा पिहहारों (प्रतिहारों) से उनका इलाक़ा (मंडोवर) दहेज में पाकर उसने अपने वंशजों के लिए मंडोवर का राज्य स्थापित कर लिया। अनन्तर उसने

मुसलमानों के अधिकृत प्रदेश पर आक्रमण कर नागोर पर भी अधि-कार कर लिया, जहां पीछे से वह मुसलमानों के साथ की लड़ाई में मारा गया । अपनी श्रीतिपात्री राणी के कहते में आकर जब राव चृंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को राज्य से वंचित कर छोटे पुत्र कान्द्रा को राज्य देना चाद्रा, तव रण्मल मेघाड़ के महाराणा लाखा (लत्तसिंह) के पास चित्तोड़ जा रहा, जहां उसने महाराणा से जागीर प्राप्त की। चित्तोड़ में रहते समय रणमल ने घपनी वहिन हांसवाई का विचाह महाराणा लाखा के ज्येष्ठ कुंवर चूंडा से करना चाहा, परंतु उसने महाराणा के इंसी में कहे हुए वाक्यों से प्रेरित होकर उक्त विवाह से निषेध कर दिया। तब रणमल ने चूंडा के यह प्रतिज्ञा करने पर कि 'उक्त कुंबरी से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का स्वामी होगा,' हांसवाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ कर दिया, जिसके गर्भ से महाराणा भोकल का जन्म हुआ। महाराणा लाखा की मृत्यु होने पर उसका छोटा पुत्र मोकल अपने ज्येष्ठ भ्राता चूंडा की पूर्व प्रतिशा के अनुसार मेवार का स्वामी हुआ, किन्तु वह (मोकल) कम उम्र था, इसलिए राज-कार्य उसका ज्येष्ठ आता सत्यवत रावत चूंडा चलाता था। कुछ समय बाद मोकल की साता हांसवाई ने उस (रावत चूंडा )पर अविकास किया । इसपर वह मेवाङ छोड़कर मालवे के सुलतान होशंग के पास चला गया । चूंडा के चित्तोड़ से चले जाने पर मेवाड़ के शासन-कार्य में रणमल का वहुत कुछ हाथ रहा।

मंडोवर के राव कूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्दा हुआ, परंतु यह शीव्र ही काल-कवित्र दो गया । तय उसका भाई सत्ता वहां का स्वामी यन वैठा । इसपर रणमल ने मेवाड़ की सेना के साथ जाकर सत्ता से मंडोवर का राज्य छीन तिया । मेवाड़ के महाराणा मोकल के— चाचा और मेरा नामक महाराणा खेता (चेत्रसिंह) के दासीपुत्रों के हाथ से— मारे जाने पर राव रणमल ने मेवाड़ में जाकर आततायियों को दंड दिया और मोकल के पुत्र महाराणा छुंभा ( फुंभकर्ण ) के राज्य के प्रारंभकाल में वह (रणमल) श्रपने पुत्रों जोधा श्रादि सांहित मेवाड़ में ही रहा, किंतु महाराणा लाखा के एक पुत्र राघवदेव को मरवा देने के कारण सीसोदियों श्रीर राठोड़ों के वीच वैर हो गया। सीसोदियों को रणमल के विषय में संदेह होने लगा, श्रतएव उन्होंने वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) से पूर्व उसको मरवा डाला।

इस घटना के समय राव रण्मल का पुत्र जोधा वित्तोइ की तलहरी में था। जब उसको अपने पिता की सृत्यु का समाचार मिला तो वह वहां से भाग निकला। मेवाद्वालों ने उस(राव जोधा) का पीछा किया, किन्तु वह उनके हाथ न आया और वच निकला। इस-पर उन्होंने मंडोवर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। जोधा ने सीसोदियों से अपना राज्य छुड़ाने के लिए कई वर्ष तक उद्योग किया। छंत में उसका परिश्रम सफल हुआ और वि० सं०१४१०(ई० स०१४४३) के लगभग सीसोदियों से उसने मंडोवर का राज्य छीन लिया। फिर राव जोधा ने वि० सं०१४१६ (आवणादि १४१४=ई० स०१४४६) में अपने नाम से जोधपुर नगर वसाकर पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया और वहीं अपनी राजधानी स्थिर की। अनन्तर उसने अपने पराक्रम से आस-पास के कई मांतों को विजयकर राज्य का विस्तार बढ़ाया।

राव जोधा की ६ राणियों से नीचे लिखे सन्नह<sup>9</sup> पुत्र हुए—

(१) हाड़ी राणी जसमादे से-

१ नींवा-पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु हुई।

२ सांतल—राव जोधा की मृत्यु हो जाने पर जोधपुर राज्य का स्वामी हुन्ना।

३ सूजा—राव सांतल का उत्तराधिकारी हुआ।

३

<sup>(</sup>१) कहीं कहीं इनसे छिषक श्रीर कहीं कम नाम भी दिये हैं, पर जोधपुर राज्य की स्यात में उपर्युक्त सत्रह पुत्रों के नाम ही मिलते हैं (जि॰ १, पू॰ ४६-४७)।

```
(२) भटियाणी राणी पूरां से—
```

१ कर्मसी

२ रायपाल

३ घणवीर

४ जसघन्त

४ कुंपा

६ चांदराव

Ę,

(३) सांखली राणी नौरंगदे से-

१ वीका-वीकानेर राज्य का संस्थापक।

२ वीदा—इसने मोहिल चौहानों का प्रदेश छापर द्रोगपुर राव घीका की सहायता से प्राप्त किया, जो वीकानेर राज्य में है और इसके वंशज चीकानेर राज्य के सरदार हैं।

2

(४) इलगी राणी जमना से-

१ जोगा

२ भारमल

ą.

(४) सोनगरी राणी चंपा से—

१ दूदा—इसने मेड़ते में डिकाना यांधा। इसके वंग्रज मेड़तिया कह-लाते हैं।

२ षरसिंह—यह मेड़ते में दूदा के शामिल रहा। किर मुसलमानों ने इसको मेड़ते से निकाल दिया। वर्रसिंह के वंशज वरसिंहीत कहलाये। मालवे में भावुत्रा का राज्य

वरसिंह के वंशजों के श्रधिकार में है।

(६) वघेली राखी बीनां से-

१ सामन्तसिंह

२ शिवराज

ર

ख्यातों में राव जोधा के कहीं सात छौर कहीं इससे भी कम पुत्रियों के नाम दिये हैं। मेवाड़ में घो खंडी की बावली की वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) की महाराणा रायमल की राठोड़ राणी श्रंगारदे की वनवाई हुई संस्कृत की प्रशस्ति में उसको राव जोधा की पुत्री लिखा है, जिसका मेवाड़ और जोधपुर राज्य की ख्यातों में कुछ भी उम्लेख नहीं है।

राव जोधा के उपर्युक्त संत्रह पुत्रों में सीवा सब से बड़ा था, यह तो स्रिधकांश ख्यातों स्रादि से सिद्ध हो चुका है, परन्तु नींबा के बाद कौनसा पुत्र वड़ा था, यह विवादग्रस्त विषय है।

वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) के रचे हुए किव जयसोम के 'कर्म' चन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखा है—"(दूसरी) महाराणी जसमादेवी के तीन लड़के, नींवा, स्जा और सांतल नाम के थे और वह राजा का जीवन सर्वस्व थी। जब दैवयोग से नींवा नाम के पुत्र की कथा ही बाक़ी रह गई (अर्थात् वह मर गया) तब जलमादेवी ने, जिसे स्त्री-स्थभाष से अपनी सौतों के प्रति हेप उत्पन्न हुआ, यह होनहार ही है, ऐसा सोच फर एकान्त में विक्रम नाम के अपनी सौत के पुत्र की अनुपिस्थित में राजा को अपने पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा कही। तब राजा ने पत्नी के कपट से मोहित होकर अपने चेटे विक्रम को जांगल में निकाल देने की इच्छा से अपने पास बुलाकर यह कहा—'हे पुत्र! याप के राज्य को बेटा भोगे इसमें कोई अचरज की बात नहीं, परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करें वही वेटों में मुख्य गिना जाता है। पृथ्वी पर कठिनता से वश में आनेवाला जांगल नामक देश है; तू साहसी है इसलिये मैंने तुभे

### इस काम में ( अर्थात् उसे वश करने में ) नियुक्त किया हैं ।

उपर्युक्त 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' के अवतरण से तो यही पाया जाता है कि नींबा के चाद कुंबर बीका ही राव जोधा के पुत्रों में वड़ा था। यह काव्य, ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण इसके फथन की उपेत्ता नहीं की जा सकती।

वीका ने श्रासीम पित्रभिक्त-वश पिता के कहे हुए वाक्यों से प्रभावित होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दृढ़ विचार कर लिया और अपने हितचितकों एवं नापा सांखला की सम्मित के श्रमुसार पिता के जीवन काल में ही जांगल देश की तरफ़ जाकर निज वाहुवल से शीव ही श्रपने चंशाओं के लिए एक वृहत् राज्य की स्थापना कर ली।

जोधा की मृत्यु होने पर सांतल गद्दी पर वैठा, जिसकी अब तक

(१) नींबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्ञी ।
जसमादेवीनाम्नी राज्ञो जींबस्य सर्वस्वं ॥ ११० ॥
नींबाख्ये संजाते दैवनियोगात्सते कथाशेपे ।
जातिस्वभावदोषाज्जातामणी सपत्नीषु ॥ १११ ॥
विक्रमनामसपत्नीसुतेऽसित स्वात्मने कथां रम्यां ।
भावीति विभाव्यात्मिन विजने राजानमाच्छे ॥ ११२ ॥
(श्रिमे. कुलकं)

ततों निजात्मर्ज जायामायया मोहितोऽधिपः । विक्रमं जंगले मोफ्तुं समाद्व्येदमुक्तवान् ॥ ११३ ॥ पित्र्यं राज्यं सुतो मुंक्ते किं चित्रं तत्र नंदन । नत्रं राज्यं य आदत्ते स घत्ते सुत्धुर्थतां ॥ ११४ ॥ तेन देशोस्ति दुःसाधो जंगलो जगतीतले । त्वं साहसीति कृत्येऽसिन्नियुक्तोऽसि मयाधुना ॥ ११४ ॥ कोई भी जन्मपत्री नहीं मिली है, ध्रतएव उसके जन्म लंबल् के विषय में निश्चित रूप से कुछ कह सकना किन है। स्रांतल के उत्तराधिकारी स्जा का जम्म-संबद् जोधपुर से मिलनेवाली जन्मपित्रयों में १४६६ (ई० स० १४३६) तथा वीका का १४६७ (ई० स० १४४०) दिया है। इस हिसाय से स्जा वीका से लगभग एक वर्ष बड़ा होता है, परन्तु इसके विपरीत वीकानेर राज्य से मिलनेवाले जन्मपित्रयों के संग्रह में वीका का जन्म वि० सं० १४६५ (ई० स० १४३८) में होना लिखा है'। इस हिसाय से स्जा वीका से एक वर्ष छोटा हो जाता है। इन जन्म-पित्रयों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी विश्वसनीय है यह कहना कठिन है। टेसिटोरी को जोधपुर की एक दूसरी ख्यात में स्जा का जन्म-संवत् १४६६ (ई० स० १४४२) प्राप्त हुआ है'। यदि यह ठीक हो तो यही सिद्ध होता है कि वीका हर हालत में स्जा से वड़ा था।

टेसिटोरी को फलोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि जोधा की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कह देने पर कि मेरे वाल खुका लेने तक ठहर जाओ, लोगों ने टीका सांतल को दे दिया. इस कथन से तो यही हात होता है कि सांतल भी वास्तविक उत्तराधिकारी न था, परन्तु जोगा को मन्द् खुद्धि देख टीका सांतल को दे दिया गया। वीका की अनुपस्थित में ऐसा हो जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। किर श्चिकांश ख्यातों से यह भी पता चलता है कि जोधा ने प्रजनीय चीज़ें देने का बादा कर वीका से जोधपुर के राज्य का दावा न करने का वचन ले लिया था।

वीका सांतल से वड़ा न रहा हो अथवा उसने पिता को वचन

<sup>(</sup>१) दयासदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र १।

<sup>(</sup>२) जर्नेत घाँच् दि एशियाटिक सोसाइटी घाँच् वंगाता; जिल्द १४ (ई॰ स॰ १६१६), ए॰ ७६।

<sup>(</sup>३) वही; जिल्द १४ (ई० स० १६१६), पृष्ठ ७२ तथा दिप्परा ४।

दिया था, इस कारण से सांतल के गद्दी पर वैठने पर कोई इस्तत्तेप न किया, परन्तु जब सूजा ने सांतल की मृत्यु पर जोधपुर की गद्दी स्वयं हस्तगत कर ली तव तो बीका ने ससैन्य उसपर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई का उसेख बीकानेर तथा जोधपुर की ख्यातों में मिलता है। जोधपुर के प्रसिद्ध कविराजा वांकीदास के 'पेतिहासिक वातों के संग्रह' से पाया जाता है कि जोधपुर सूजा के पास रहा, परन्तु बीका श्रीर सूजा में वीका बड़ा था तथा खुजा छोटा। राज-माता हाड़ी ने अंवर ढोल, धुंजाई की देग, लदमीनारायण की सृतिं, नागणेची की सृतिं, तक्त इत्यादिक पूजनीक चीजें बीका को दीं, जिन्हें लेकर वह बीकानेर लीट गया। कविराजा श्यामलदास लिखित 'धीर विनोद' में धीकानेर के इतिहास में लिखा है-"स्जा के गद्दी पर बैठने के बाद राव-बीका ने जंगी फ़ौज के साथ जोधपुर पर चढ़ाई की, क्योंकि सातल के वाद जोधा के पुत्रों में यही सब से बड़ा था। " बीका ने शहर और किले पर घेरा डाला। श्रा जिर इस शर्त पर फ़ैसला हुआ कि जो चीज़ें इज्ज़त और करामात की समभी जाती थीं बीका ने ले लीं और जोधपुर का राज्य मारवाड़ खहित सूजा के कब्ज़े में रहा<sup>3</sup>।" 'इतिहास राजस्थान' का रचियतारामनाथ रत्नू राष स्जा के प्रसंग में लिखता है-"स्जा के गदी वैठते ही जोधाजी के तीसरे पुत्र बीका ने सूरजमल (सूजा) से बढ़े होने के कारण जोवपुर की गद्दी का दाइया (दावा) किया श्रीर बहुत कुछ सेना के साथ जोधपुर को कूच किया। ""सूजा ने जोधा का छत्र आदि पूजनीक चीज़ें देकर संधि कर ली<sup>ह</sup>।"

<sup>(</sup>१) इन पूजनीक चीज़ों की संख्या १४ है, जिनमें तरत, राव जोधा की ठाक तजवार, नागरोची की १८ हाथोंवाली मूर्ति धादि हैं, जो धीकानेर के किले में अब तक सुरचित हैं। प्रति वर्ष विजयादशमी धीर दीपावित के दिन स्वयं महाराजा साहय इनकी पूजा करते हैं।

<sup>(</sup>२) वांकीदास, ऐतिहासिक वार्ते, संख्या २६११।

<sup>(</sup>३) धीरविनोद भाग २, पृष्ठ ४८०।

<sup>(</sup>४) इतिहास राजस्थान, प्रष्ठ १४३-४।

सिंहायच किव द्यालदास लिखता है— "बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई कर गढ़ को घेर लिया। वारह दिन बाद सूजा की माता ने स्वयं उसके पास जाकर उसे वढ़ा माना तथा पूजनीक वस्तुपं उसे देकर सुलह कर ली' i" कैप्टेन पी० डव्ल्यू० पाउलेट अपने 'गैज़ेटियर ऑब् दि घीकानेर स्टेट' में लिखता है— "सांतल के वाद सूजा गद्दी पर वैटा, तब बीका ने जोधा के जीवित पुत्रों में सब से बढ़ा होने के कारण पूजनीक चीज़ें जोधपुर से लाने के लिए बेला पिढ़हार को भेजा, परन्तु जब उसने ये वस्तुपं देने से इनकार कर दिया तो एक विशाल सेना के साथ घीका ने सूजा पर चढ़ाई कर दी और उस( सूजा) की भेजी हुई सेना को परास्त कर गढ़ को घेर लिया। कुछ दिनों वाद पानी की कमी हो जाने के कारण जब गढ़ के थीतर के लोग चहुत घबरा गये तो सूजा की माता जसमादेवी ने स्वयं घीका के पास जा कर उसे पूजनीक चीज़े दीं और सुलह कर ली ।"

मुंशी देवीप्रशाद ने भी 'राव चीकाजी के जीवनचरित्र' में धीका की इस चढ़ाई का उद्घेख किया है और उसे कई स्थल पर जो या का उत्तराधिकारी माना है तथा यह भी लिखा है—''वारह दिन तक गढ़ पर घेरा रहने के वाद स्जा ने अपनी माता को वीका के पास भेजा, जिसने वीका को वड़ा स्वीकार किया तथा पूजनीक चीज़ें उसे दीं ।" जो यपुर राज्य की ख्यात में इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किया गया है। राव जोधा, बीका, सांतल तथा स्जा के प्रसंग में कहीं भी इस घटना का उद्धेख नहीं है, किंतु घरजांग भीमावत के प्रसंग में सांतल की मृत्यु के वाद स्जा के मारवाड़ की गद्दी पर बैठने पर वीका का जोधपुर पर चढ़ आना लिखा है। ख्यातों में वहुधा कुंबरों के नाम राणियों के साथ दिये जाते हैं, इसलिए उनसे छोटे वड़े का कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जिल्द २ पृ० ४-६।

<sup>( 2 ) 20 81</sup> 

<sup>(</sup>३) पृ० ३४-३६।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की क्यात; जि॰ १, प्र॰ २६ तथा ४६-४७।

उपर्युक्त श्रवतरणों से तो यही सिद्ध होता है कि वीका ने सूजा से ज्येष्ठ होने के कारण ही जोधपुर पर चढ़ाई की होगी श्रीर इस सम्यन्ध में टॉड का यह मत कि वह (बीका) जोधा का छुठा पुत्र था, माननीय नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) टॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़र्ड संरक्तरण ), जि॰ २, ए॰ ६४०।

# चौथा अध्याय

## राव वीका से राव जैतसी तक

### राव बीका

जोधपुर के स्वामी राव जोधा की सांखली राणी नौरंगदें से बीका (विक्रम) का जन्म वि० सं० १४६४ श्रावण सुदि जन्म १४ (ई० स० १४३८ ता० ४ श्रगस्त) मंगलवार

को हुआ था ।

एक दिन जब राव जोधा दरवार में वैठा हुआ था, वीका भीतर से आया और उस(वीका)से तथा कांधल से कान में वातें होने लगीं। जोधा ने

गीका का जागलदेश विजय करना यह देखकर पूछा—"श्राज चाचा भतीजे क्या सलाह कर रहे हैं ? क्या कोई नया ठिकाना जीतने की यात हो रही है ?" कांधल ने उत्तर दिया—

"आपके प्रताप से यह भी हो जायगा।" उन दिनों जांगलू का नापा

# (१) विक्रमवीदानामकजातस्रता सांखलाह्नगोत्रीया । नवरंगदेऽभिधाना जज्ञे राज्ञः पुरा पत्नी ॥ १०६ ॥ (जयसोम; कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काष्यम् )।

(२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ए॰ १। वीरविनोद; भाग २, ए॰ ४७८। देशदर्पण; ए॰ २३। पाउछेट; गैज़ेटियर धॉव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ १।

लोधपुर से मिलनेवाली जन्मपत्री में बीका का जन्म वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४०) में होना जिखा है तथा जोषपुर राज्य की क्यात में भी पुसा ही क्या है (जि॰ १, प्र० ४६)। सांखला' भी दरवार में आया हुआ था। उसने वीका से कहा—"परगना जांगलू बिलोचों के आक्रमण से कमज़ोर हो गया है और कुछ सांखले उसका परित्याग कर अन्यत्र चले गये हैं। यदि आप चाहें तो वहां सरलता से अधिकार किया जा सकता है।" सब जोधा को भी यह वात पसन्द हुई और उसने बीका तथा कांधल को नापा के साथ जाकर नया राज्य स्थापित करने के लिए आहा दे दी। तब बीका ने अपने चाचा कांधल, करा, मांडण, मंडला, नायू; भाई जोगा, वीदा; पिंट्टार वेला, नापा सांखला, महता लाला, लाखण, बच्छावत महता वर्रासह तथा अन्य राजपूतों आदि के साथ वि० सं० १४२२ आख़ित सुदि १० (ई० स० १४६४ ता० ३० सितंबर) को जो अपुर से प्रस्थान किया। कहते हैं कि इस अवसर चर बीका के साथ १०० घोड़े तथा ४०० राजपूत थे । चीका के मिले हुए मृत्यु-स्मारक लेख में भी लिखा है कि पिता का चचन सुनकर यीका ने प्रणाम किया तथा राजा (जोधा) के छोटे भाई (कांधल) द्वारा प्रेरित होंकर शबुओं के समूह का नाशकर नया राज्य प्राप्त किया"।

<sup>(1)</sup> सांखले महीपाल का पुत्र रायसी रूपा को छोड़कर जांगलू आया और विवाह के मिस से वहां के स्वामी को मार जांगलू का स्वामी बन बैठा । उसके आठवें वेंशधर माण्यकराव का पुत्र नापा जब गद्दी पर बैठा तो बिजोचों ने उसे आ द्वाया, जिससे वह राव जोधा के पास जोध्यर चजा गया।

<sup>(</sup> मुंहगोत नैगसी की ख्यात; जि॰ १, पृ० २३६-४० )।

<sup>(</sup>२) देशदर्पण में वि॰ सं॰ १४२७=ईँ॰ स॰ १४७० (ए॰ २३) तथा टॉड-कृत 'राजस्थान' में वि॰ सं॰ १४१८=ई॰ स॰ १४४८ (जि॰ ३, ए॰ ११२३ ऑन्सफ्रई संस्करण) दिया है, जो विश्वास के योंग्य नहीं है।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १-४। बीरिविनोद, माग २, प्र॰ ४७ द्र। पाउलेट; गैज़िटियर मॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ १। टॉड-कृत 'राजस्थान' में वीका के साथ ३०० राठोहीं का जाना जिखा है (जिल्द २, प्र॰ ११२३)।

<sup>(</sup>४) श्रुत्वा पितृवचः प्रणाममकरोद् भूपानुजप्रेरितः । इत्वा शत्रुवनं रविभन्न (१) सहितः राज्य परं प्राप्तवानः ॥

मंडोवर होता हुआ वीका देशणोक पहुंचा, जहां उसने करणीजी का दर्शन किया, जिसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—"तेरा प्रताप जोधा से सवाया वढ़ेगा और वहुत से भूपित तेरे चाकर होंगे।" वहां से वह चांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाता हुआ कोड़मदेसर में जाकर रहा , जहां उसने अपने को वि० सं० १४२६ (ई० स० १४७२) में राजा घोषित किया । किर उसने जांगल पहुंचकर सांखलों के दक्ष गांव अपने अधीन कर अपनी सेना और राज्य का विस्तार वढ़ाना शुरू किया।

ख्यातों आदि से पाया जाता है कि पूगल का भाटी राव शेखा

<sup>(</sup>१) करणीजी, जिनका जनम वि० सं० १४४४ आश्विन सुदि ७ (ई० स० १३८७ ता० २० सितम्बर) को हुआ था, गांव स्वाप (जोधपुर राज्य) के चारण मेहा की पुत्री थीं और सांठी (वीकानेर राज्य) के बीद्ध केलू के पुत्र देपा को ब्याही गई थीं। उनको आस-पास के लोग देवी का अवतार मानते थे और उनका विश्वास था कि उनमें भविष्य की बात बता देने की अभूतपूर्व शक्ति है। कहते है कि बीका को वीकानेर का राज्य उन्हीं की कुपा से प्राप्त हुआ था। वीकानेर के राजधराने में अब तक करणीजी पर पूर्ण अद्धा है और प्रति वर्ष हज़ारों यात्री दर्शनार्थ देशाणोक जाते हैं, जहां अश्विन की नवरात्रि में मेला लगता है। वर्तमान बीकानेर नरेश को भी करणीजी पर वहीं श्रद्धा है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १। ग्रुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ४। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४७८। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ २।

<sup>(</sup>३) मुंहरागेत नैरासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६८।

<sup>(</sup>४) दयालटास की रयात; जि॰ २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र. पृ॰ ११।

<sup>(</sup>१) 'कर्मचंद्रवणोत्कीतंनकं काव्यम्' (श्लोक १२४) से भी पाया जाता है कि कठिनता से चण में श्रानेवाले सब पुराने भूस्वामियां (भोमियां) को वहां से यलात्कारपूर्वक निकालकर चलवान् (विक्रम) राजा ने उसी देश से सवारा भादि की सेना तैयार की।

<sup>(</sup>६) जैसलमेर के रावल केहर का ज्येष्ठ पुत्र केलण था। उसने पिता की आज्ञा के विना श्रपना विवाह महेचों के यहां कर लिया था, जिससे केहर ने उसको निर्वाशित कर श्रपने वृसरे पुत्र लक्मण को उत्तराधिकारी बनाया। केलण ने श्रपने बाहुबल से

षड़ा लुटेरा था और इधर उधर लूटमार किया करता था। एक वार

रेाखा की पुत्री से षीका का विवाह वह मुलतान की श्रोर चला गया। वहां से लूट-मार कर जव लौट रहा था तो वहां के सूचेदार की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके

षहुत से साथी काम श्राये तथा वह पकड़ा जाकर मुलतान में क़ैद कर दिया गया। उसको मुक्त कराने के चदले में उसकी ठकुराणी ने श्रपनी पुत्री रंगकुंवरी का निवाह चीका के साथ कर दिया । उपर्युक्त स्थातों श्रादि से श्रियक प्राचीन चीठू सूजा रचित 'जैतसी रो छन्द' से मिझ, उसी नाम का एक श्रन्य समकालीन ग्रंथ मिला है, जिसके चनाने चाले के नाम का पता नहीं, पर वह चीठू सूजा के ग्रन्थ से चड़ा है । उसमें लिखा है—'राव शेखा लंघों के लिए काटे के समान था, श्रतएव उन्होंने उसके भाई तिलोकसी श्रीर जगमाल को श्रपने पत्त में मिलाकर उनकी

नया इ्लाक़ा—बीकमपुर—क़ायम किया। उसका पुत्र चाचा पूगल का स्वामी हुआ। चाचा का पुत्र वैरसल श्रीर उसका वेटा शेखा था।

( मुंहणोत नैस्पती की ख्यात, जि॰ २, ५० ३२०, ३२१, ३६४ )।

(१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १, मुंशी देवीयसाद राव बीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ६-७। वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४७८ । पाउलेट, गैज़ेटियर मांबु दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ २-३।

बीका की राणी रंगकुंबरी का उल्लेख 'कर्भचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यम्' के श्लोक १२६ में भी है, जहां उसका नाम रंगादेवी दिया है।

(२) सिन्ध तथा उसके भ्रासपास के प्रदेश पर ई० स० १०४० से १३४१ (वि० सं० १३०७ से १४०८) तक सुमरा राजपूर्तों का श्रधिकार रहा, जो पीछे से मुसल-मान बना लिये गये। उनके बाद क्रमशः सम्मा, श्रधून् तथा तरखानों का बहा पर राज्य रहा। तैमूर के भ्राक्रमण के बाद मुलतान की गही पर कुरेशी शेख़ बैठा, जिसको हटा-कर ई० स० १४४४ (वि० स० १४१३) में सीबी के स्वामी ने वहां पर भ्रधिकार कर लिया भ्रोर कुतुबुद्दीन मुहम्मद लंघा का विरुद्ध धारण किया। उसका पुत्र हुसेन जंघा (ई० स० १४६६-१४०२=वि० स० १४२६-१४४६) बीका का समकालीन हो सकता है। संभव है उसके काल में उपरोक्त घटना हुई हो।

( इम्पीरियत गैलेटियर भ्रॉव् इंडिया, जि० २, ए० ३७० )।

<u>;</u>--

सहायता से उस(शेखा)को पकड़ने की व्यवस्था की। शेखा के उक्त भाइयों ने ही उसे पकड़कर लंघों के सुपुर्द कर दिया। पीछे तिलोकसी ने मुसलमानों की सहायता से पूगल पर श्रिधकार कर लिया, लेकिन वीका ने ससैन्य लंघों तथा भाटियों पर चढ़ाई कर उन्हें तितर-वितर कर दिया श्रीर शेखा को लंघों के हाथ से छुड़ा लिया । शेखा पुनः पूगल का स्वामी चना। इस विजय के पश्चात् वीका ने पूगल जाकर उसकी पुत्री से विवाह किया ।

वि० सं० १४३४ (ई० स० १४७=) में वीका ने कोड़मदेसर तालाब के पास गढ़ वनवाने का श्रायोजन किया, जिसपर राव शेखा ने कह-

लाया कि यहां गढ़ न यनवाकर जांगलू की हद में यनवाश्रो, परन्तु बीका ने इसपर ध्यान न दिया। तय तो भाटियों ने उसे वहां से हटाने के लिए सलाह की श्रौर शेखा से कहा—"श्रव तो श्रपनी भूमि जाने का भय है, इसलिए शीघ्र कोई प्रवन्ध करना चाहिये।" परन्तु शेखा ने उत्तर दिया—''में तो प्रकट रूप से सहायता नहीं दे सकता, तुम्हीं कुछ उपाय करो।" तब भाटियों ने मिल-कर जैसलमेर के रायल केहर के छोटे पुत्रों में से कलिकर्ण को,

<sup>(</sup>१) बीठू सूजा रचित 'जैतसी रो छन्द' में भी बीका-द्वारा शेखा के खुड़ायें जाने का उत्तेख है (छन्द ४८)। उसी प्रन्य के ४३ वें छन्द में बीका का बहुत सें लंगाड़ जोगों (छंघों) को मारना भी जिखा है।

<sup>(</sup>२) जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् वंगाल; ई० स० १११७,

बीका के आश्रित बारठ चोहय ने उस(बीका)की प्रशंसा में एक गीत जिखा है, जिसमें उसके पूगल तथा वरसज्युर के गढ़ों को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने का वर्णन है। (ज॰ ए॰ सो॰ बं॰; सन् १६६७, पृ० २३४)।

<sup>(</sup>३) जैसलमेर के दीवान नयमल की आज्ञा से लिखित 'जैसलमेर के इतिहास' में मा वर्ष के बृद्ध कलिकणों के स्थान में रावल टेवीदास का बीका पर चदकर जाने का उन्नेख है। उक्त पुस्तक से पाया जाता है कि देवीदास बीका का गढ़ नए कर पहां के किवाइ तथा एक तराज् ले गया, जिनमें से किवाइ वरसज्जपुर के दरवाज़े में जगवाये गये और सराज् सदर सायर में स्क्ली गई (१० ४८)। स्थास

जो द० वर्ष का था, सहायता के लिए बुलवाया। वह २००० सेना सहित बीका पर चढ़ा और उसने शेखा को भी आने को कहा, पर वह न आया। उधर बीका भी अपने काका कांधल और भाई बीदा तथा अन्य रारदारों से सलाह कर लड़ने के लिए सम्मुख आया। इस युद्ध में भाटियों की हार हुई और कलिकर्ण २०० साथियों सहित काम आया।

इतना होने पर भी भाटियों ने वीका को तंग करना न छोड़ा। तब तो किसी अन्य स्थान पर गढ़ बनवाने का मन में विचार कर वीका

गोविन्द मधुवन रचित 'भट्टिवंश प्रशास्ति' नामक कान्य में यह घटना लूगाकर्ण के समय में जिजी है।

> श्रीबीकानगराधिपोतिवलवान्श्रीलू ग्यकर्गाः प्रमुः सेहे यस्य पराक्रमं न महतो विद्रावितः संगरात् ॥ उद्घास्यास्य पुरं कपाटयुगलं चानीय तत्पत्तनात् संस्थाप्याशु निजे पुरे यदुपितः प्रीतोभवद् विक्रमी ॥ ४४ ॥ ""कपाट युगलं दानी तुलां चाप्यथो नूनं नेत्रयुगं श्रियं च वसतेनींत्वा ययौ स्वं पुरं ॥ ४७ ॥ (भिट्टवंशाप्रशस्तिकाच्य)।

परंतु उपर्युक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। यदि इस घटना में सत्य का अंश हो तो यही मानना पड़ेगा कि वीका के समय जब राठोड़ कोडमदेसर में गढ़ बनाते थे उस समय माटियों ने उसपर चढ़ाई की हो और घहां के किवाड़ श्रादि ते गये हों। गोविन्द मधुवन ने श्रपना काच्य रावल कल्याणिसिह के समय—जिसका देहानत वि॰ सं॰ १६८३ और १६८४ (ई॰ स॰ १६२६ श्रीर १६२८) के बीच किसी समय हुआ था—श्रशीत् उक्त घटना से लगभग बेड़ सौ वर्ष पीछे बनाया था। ऐसी दशा में भीका के स्थान में लूणकर्ण जिला जाना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है।

(१) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र २। मुन्शी देवीप्रसाद; राव भीकाजी का जीवनचरित्र; ए० द्र-१०। पाठलेट, गैज़ेटियर भ्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; ए० ३। मुंहणोत नैणसी ने बीकानेर का गढ़ पूर्ण हो जाने पर कलिकर्ण का बीका पर भड़ भाना तथा मारा जाना लिखा है (जि० २, प० २०४-४), जो ठीक नहीं प्रतीत होता। गढ तथा नगर वीकानर की स्थापना ने नापा सांखला से सलाह की । शुभलर्चण श्रादि का विचार करने के उपरान्त रातीघाटी पर वि॰ सं० १४८२ (ई॰ स॰ १४८४) में गढ़ की नींव

रक्खी गई श्रीर वि० सं० १४४४ वैशाख सुदि २ (ई० स० १४८८ ता० १२ श्रप्रेल) को उस गढ़ के श्रास-पास वीका ने श्रपने नाम पर वीकानेर नामक नगर वसाया ।

प्रतापी महाराणा कुंभा को मारकर वि० सं० १४२४ (ई० स• १४६=) में उसका ज्येष्ठ पुत्र ऊदा मेवाड़ का स्वामी वन गया, परन्तु

राखा ऊदा का वीकानेर जाना राजपूताने के लोग पितृघाती को प्राचीन कालू से ही 'हत्यारा' कहते और उसका मुख देखने से घृणा करते थे; इतना ही नहीं, किन्तु वंशावली-

लेखक उसका नाम तक वंशावली में नहीं लिखते थे । ठीक वैसा ही व्यवहार ऊदा के साथ भी हुआ। राजभक्त राजपूतों ने धीरे-धीरे उससे किनारा करना आरंभ कर दिया और उसको राज्यच्युत करने का उद्योग

(१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २। मुंहणोत नैणसी की रूयात; जि॰ २, प्र॰ १६८-६६। मुंशी देवीप्रसाद, राव वीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १०-११। वीरविनोद, भाग २, प्र॰ ४७६। पाउलेट, गैजेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ४।

इस विषय में नीचे लिखा हुआ दोहा प्रसिद्ध है—

पनरे से पैतालवे, सुद वैशाख सुमेर । थावर बीज थरापियो, बीके बीकानेर ॥

'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यम्' में एक स्थान में वीका के गढ़ श्रौर नगर का नाम 'कोड़िमदेसर' दिया है (श्लोक १३१), जो भूल है, क्योंकि श्रागे १३८ में श्लोक में उसी का नाम विक्रमपुर ( वीकानेर ) दिया है।

टॉड-कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि जिस स्थान पर वीका नेगदवनवाना निश्चय किया, वह नेर नाम के एक जाट की भूमि थी। उसने इस शर्त पर अपनी भूमि बीका को टी कि नवनिर्मित नगर के नाम में उसका नाम भी रहे। इसी से बीका की राजधानी का नाम वीकानेर पड़ा (जि० २, ए० ११२६-३०); परन्तु टॉड का यह श्रनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि 'नेर' का शर्थ 'नगर' होता है, जैसे भटनेर, जोबनेर, सांगानेर आदि।



करने लगे। ऊदा ने उनकी प्रीति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, पर उसमें सफलता न मिली, जिससे उसने पड़ोसी राज्यों को सहायक वनाने के लिए उन्हें अपने राज्य के परगने देने श्रुक्त किये। इस कार्य से मेवाड़ के सरदार उससे और भी अपसन्न हो गये और परस्पर सलाह कर उन्होंने ऊदा के छोड़े भाई रायमल को ईडर से बुलाया, जिसने वहां आकर उन-(सरदारों) की सहायता से जावर, दाड़ि मपुर, जावी और पानगढ़ के युद्धों में विजय प्राप्तकर चिसोड़ को घेर लिया। एक बड़ी लड़ाई के उपरान्त घहां भी रायमल का अधिकार हो गया और ऊदा ने भागकर कुम्भलगढ़ में शरण ली। घहां भी उसका पीछा किया जाने पर वि० सं० १५३० (ई० स० १४७३) में वह अपने दोनों पुत्रों—सेंसमल तथा सूरजमल—सहित अपनी सुसराल सोजत में जाकर रहा और पीछे से वह बीका के पास चला गया'। बीका ने उसको शरण तो दी, पान्तु उसकी सहायता करना स्वीकार न किया, जिलसे कुछ समय तक घहां रहकर वह मांडू के सुल-तान ग्यासशाह (ग्यासुद्दीन) खिलज़ो के पास चला गया'।

उन दिनों बीकानेर के आसपास उत्तर-पूर्व में जाटों का काफ़ी भिधिकार था<sup>3</sup>। शेखसर का इलाका गोदारां जाट पांडू के तथा भाड़ंग, सारन जाट पूला के अधीन थे। गोदारा पांडू बड़ा दानी था। एक दिन उसका एक टाड़ी पूला

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ १, पृष्ठ ३६। नैणसी लिखता है कि कहा की मृत्यु बीकानेर में हुई, परन्तु यह ठीक नहीं है। उसकी मृत्यु मांदू में उसपर किजली गिरने से हुई थी ( चीरविनोद; भाग १, प्र॰ ३३८)।

<sup>(</sup> २ ) घीरविनोद; भाग १, प्र० ६६८।

<sup>(</sup>१) क्यातों आदि के अनुसार उस समय जाटों के निग्निविसित सात

१-गोदारा पांतु के अधिकार में लाधिएया तथा शेखसर ।

र-सारण पूजा के छिधकार में भावंग ।

३ - करवां कंवरपान के अधिकार में सीधमुख ।

के यहां मांगने के लिए गया। पूला ने जो कुछ हो सका उसे दिया, परन्तु जेव वह अपने महलों में गया तो उसकी स्त्री महकी ने उससे कहा-"चीधरी ऐसा दान करना था, जिससे पांडू से ऋधिक यश प्राप्त होता।" पूला उस समय नशे में था, उसने मल्की को मारते हुए कहा-"तुभे पांडूं अंच्छा लगता है तो तू उसी के पास चली जा।" मल्की को भी र्यहं यातं सुनकर क्रोध था गया। उसने उत्तर दिया—"चौधरी, मैंने तो एक षातं कही थी, परन्तु जब तू यही सोचता है तो मैं यदि आज से तेरे पास श्रांऊं तो भाई के पास श्राऊं।" उसी दिन से मल्की ने पृक्षा से बोलना" धंद फर दिया और कुछ दिनों पश्चात् पांडू को सारी घटना का वृत्तानत पहुंचाकर कहलवाया कि श्राकर मुभे ले जाश्रो। प्रायः छु: मास बाद पांडू के कहने से उसका पुत्र नकोदर भाइंग आकर महकी से मिला और वह श्रंपंने स्थान पर श्रपनी दासी को छोड़कर उस(नकोदर)के साथ शेंखसर चली गई। पांडू बहुत वृद्ध हो गया था, किर भी उसने मलकी को अपने घर में डाल लियां, परन्तु नकोदर की मां से मल्की की अनवने रहने लगी, जिससे वह (मल्की) गोपलाणा गांव में जा रही। किर उसने अपने नाम पर मल्कीसर गांव वसाया।

उधर जय भाइंग में महकी की खोज हुई, तो उसी दासी के द्वारा, जिसे महकी श्रपने स्थान में छोड़ गई थी, पूला को उसके पांडू के पहां जाने का दाल मालूम हुआ। तब पूला ने रायसाल', कंवरपाल' आदि जाटों को बुलाकर सलाह की, परन्तु पांडू का सहायक बीका था,

४-वेयीवाल रायसाल के भिधकार में रायसलाया।

१-प्निया काना (कान्हा ) के श्रिधकार में बढ़ी लूंधी।

<sup>&</sup>lt;--सीहागां चोखा के अधिकार में सूंहैं।

सोहुवा अमरा के अधिकार में धानसी ।

क्यातों के अनुसार उपर्शुक्त जाटों के पास बहुत गांव थे।

<sup>(</sup>१) वेगीवाल जाट, रायसलागा का स्वामी।

<sup>(</sup>२) करवां भाट, सीधमुख का स्वामी ।

अतएव किसी की भी हिस्मत उसपर खढ़ाई करने की नहीं पड़ती थी। फिर सब मिलकर सिवाणी के स्वामी नरसिंह जाट के पास गये श्रीर उसे पांडु पर चढ़ा लाये, जिसपर वह (पांडु) अपने वहुत से साथियों के साथ निकल भागा। बीका तथा कांधल उस समय सीधमुख को लूटने गये थे। पांडू ने उनके पास जाकर सब समाचार कहा और सहायता की याचना की। उन्होंने तुरन्त पूला का पीछा किया और सीधमुख से दो कोस पर नरसिंह भ्रादि को जा घेरा। बीका का आगमन सुनते ही उस गांव के जाट उससे आ मिले और वह स्थल उसे बता दिया जहां नरासंह सोया हुआ था। बीका ने नरसिंह को जगाकर कहा- "उठ, जोधा का पुत्र श्राया है । " नर्रासेंह ने तत्काल वार किया, पर वह खाली गया। तब बीका ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। अनन्तर अन्य जाट श्रादि भी भाग गये तथा रायसल, फंवरपाल, पूला, श्रादि ने, जो घीका के मारे तंग हो रहे थे, आकर उससे चमा मांग ली। इस प्रकार जाटों के सब ठिकाने बीका के अधिकार में आ गये । पांडू को उसकी खैरहवाही के बदले में यह अधिकार दिया गया कि बीकानेर के राजा का राजतिलक उस( पांडू )के ही वंशजों के हाथ से हुआ करेगा अगर अब तक यह प्रथा प्रचलित है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। मुंहगात नैगासी की ख्यात; जि॰ २, प॰ २०१-३। युंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प॰ ११-१८। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प॰ ४-६।

बीठू सूजा रचित 'जैतसी रो छन्द' में भी बीका-द्वारा नरसिंह आट के मारे जाने एवं भादंग के किले के कई भाग ध्वंस िये जाने का उन्नेख हैं (छन्द ४२), जिससे उपर्युक्त घटना की वास्तविकता में फोई सन्देह नहीं रह जाता।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। सुंशी देंवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १६। पाउलेट; रोज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६।

टॉड-कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि गोदारों का जोद्यों तथा माटियों से वैर रहता भा-। भतएव बीका के भाने पर अपनी शक्ति बदाने के लिए उन्होंने उसे बढ़ा मान उसकी भवीनता स्वीकार कर ली और बीका ने भी यह बचन दिया कि भय से बीकानेर के राजाओं का टीका उसी के बंशजों के हाथ से हुआ करेगा (भाग २, ४० ११२६-१)।

फिर वीका नेवहां के राजपूतों तथा मुसलमानों की भूमि पर आक्रमण करना शुक्र किया। सर्वप्रथम उसने सिंघाणे पर चढ़ाई की, जहां का जोइया

राजपूर्तों तथा के स्वामी देवराज खीची को मारकर उसने वह

इलाका भी अपने राज्य में मिला लिया । अनन्तर

इसने पूगल के भाटी शेखा को अपना चाकर वनाया तथा खड़लां का परगना वहां के स्वामी सुभराम ईसरोत को मारकर लिया। धीरे-धीरे सारा जांगल प्रदेश चीका के अधिकार में आ गया। यही नहीं उसने हिसार के पठानों की भी भूमि छीनी तथा चाघोड़ों, भूटों ब यिलोचों को भी पराजित किया। कहते हैं कि इस समय बीका की आन २००० गांवों में चलती थी और उसके राज्य की सीमा पंजाब के पास तक पहुंच गई थी<sup>3</sup>।

यीका की मृत्यु से क्रशीव ३१ वर्ष पीछे के रचे हुए धीठू स्जा के 'जैतसी रो छन्द' से भी पाया जाता है कि उस( यीका )ने देरावर, मुम्मण-चाहण, 'सिरसा, भाटेंडा, भटनेर, नागड़, नरहड़ झादि स्थानों

(१) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र ३। युंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, ५० १६। पाउलेट, गैज़ेटियर भ्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; ५० ६।

टॉड कृत 'राजस्थान' में जिखा है कि जोहियों ने बहुत दिनों तक गोदारों तथा राठोड़ों के सम्मिजित श्राक्रमण का सामना किया पर श्रन्त में उन्हें प्राजय स्वीकार स्रामी पदी (जि॰ २, पृ॰ ११३०-१)।

- (२) दयालदास की ख्यान, जि॰ २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १६। पाउलेट, गैज़ेटियर आॅव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ६।
- (३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३-४। मुंशी देवीप्रसाद, राव बीकाजी का जीवनचरित्र, ए॰ १६-२१। पाउलेट, गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ ६।

टॉड-कृत 'राजस्थान' में धीका का २६७० गांची पर कृब्ज़ा करना जिसा है (जि॰ २, प्र॰ ११२७)।

(४) वाह्या=यस्ती या यसाया हुआ गांव । सुम्मया-वाह्या का आशय सुम्मया का प्रमाया हुआ गांव है। पंजाय में कई गावों के नामों के अन्त में वाह्या शम्ब हुदा हुआ मिकता है।

पर आक्रमण कर उन्हें अधिहत किया तथा नागोर पर चढ़ाई कर उसे दो बार जीता'। उपर्युक्त ग्रन्थ ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण उसके कथन पर अधिकास नहीं किया जा सकता। इस हिसाव से उसके राज्य का विस्तार चालीस हज़ार वर्ग मील भूमि पर होना अनुमान किया जा सकता है।

राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का इलाक़ा घरसल (वैरसल, मोहिल ) से लेकर वहां का अधिकार अपने पुत्र दीदा को दे दिया था। वरसल

नीदा को छापर-द्रोयपुर दिलाना श्रपना राज्य खोकर श्रपने भाई नरवद को साथ ले दिल्ली के सुलतान वहलोल<sup>3</sup> लोदी के पास चला गया। उस समय उसके साथ कांधल का ज्येष्ठ पुत्र

षाघा भी था। बहुत दिनों वाद जब उनकी सेवा से सुलतान प्रसन्न हुम्रा तो उसने बरसल का इलाक़ा उसे वापस दिलाने के लिए हिसार के स्वेदार सारंगढ़ां को फीज देकर उसके साथ कर दिया। जब यह फीज दोणपुर पहुंची तो बीदा ने इसका सामना करना उचित न समका, अत्रव्य बरसल से सुलह कर वह श्रपने भाई बीका के पास बीकानेर चला गया और छापर-द्रोणपुर पर पीछा बरसल का अधिकार हो गया।

धीदा के बीकानेर पहुंचने पर, बीका ने अपने पिता (जोधा) से

<sup>(</sup>१) छुन्द ४३, ४४, ४५ स्रीर ४७।

<sup>(</sup>२) मोहिल चौहानों की एक शाखा का नाम है, जिसके श्रधिकार में झापर-द्रोगापुर शादि इलाके थे। छापर धीकानेर से पूर्व-दिएगा में सुजानगढ़ से बुछ भील उत्तर में है और द्रोगापुर सुजानगढ़ से १० मील पश्चिम में 'दालाहूंगर' नाम की पहाड़ी के नीचे था। इन दोनों गांचों के नाम से वह परगना छापर-द्रोगापुर कहलाता था। श्रीमोर परगने के स्वामी सजन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोहिल था, जिसके नाम से मोहिल शाखा चली।

<sup>(</sup>३) बीठू सूजा रचित 'जैतसी रो छन्द' से भी बहलोत लोदी का यीका का समकालीन होना पाया जाता है (छन्द ४६), परन्तु सिकन्दर धीर बहलोत (बोदी) दोनों ही बीका के समकावीन थे ।

कहलाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोणपुर का इलाका दिला देवें। जोधा ने एक वार राणी हाड़ी के कहने से बीदा से लाडणू मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। इस कारण उसने धीका की इस प्रार्थना पर कुछ ध्यान न दिया। तव वीका ने स्वयं सेना एकत्र कर कांधल, मंडला श्रादि के साथ वरसल पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर राव शेखा, सिंघाणे का सरदार तथा जोइये आदि भी उसकी सहायता के लिए श्राये। नापा सांखला, पिंड्हार वेला श्रादि बीकानेर की रचा करने के लिए वहीं छोड़ दिये गये । देश एोक में कर एीजी के दर्शन कर मीका द्रोण पुर की श्रोर श्रयसर हुआ तथा वहां से चार कोस की दूरी पर उसकी फ़्रीज के डेरे हुए। सारंगलां उन दिनों वहीं था। एक दिन बाघा को, जो वरसल का सदायक था, एकान्त में बुलाकर बीका ने उसे उपालम्भ देते हुए कहा—"काका कांधल तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जाटों के राज्य को नष्टकर बीकानेर राज्य को बढ़ाया और तू (कांधल का पुत्र.) मो.हिलों के बदले में मेरे ऊपर ही चढ़कर आया है। ऐसा करना तेरे लिए उचित नहीं।" तब तो वह भी बीका का मददगार वन गया और उसने वचन दिया कि यह मोहिलों को पैदल आक्रमण करने की सलाह देगा, जिनके दांई श्रोर सारंगछां को सेना रहेगी तथा ऐसी दशा में उन्हें पराजित करना कठिन न होगा। दूसरे दिन युद्ध में ऐसा ही हुआ, फलतः मोहिल एवं तुर्क भाग गये, नरवद और वरसल मारे गये तथा बीका की विजय हुई । कुछ दिन वहां रहने के उपरान्त बीका ने छापर-द्रोणपुर का अधिकार बीदा को सौंप दिया और स्वयं बीकानेर लौट गया<sup>9</sup> ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्यात, जि॰ २, पन्न ४। मुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ए॰ २१-२७। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ६-८।

इसके विपरीत मुंहणोत नैणसी की ख्वात में जिला है कि जोधा ने जिन दिनों छापर द्रोणपुर पर अधिकार कर जिया उन्हीं दिनों नरबद दिश्वी जाकर खोदी बादशाह के पास से सारंगालों के साथ ४००० सवार अपनी सहायता को से साया।

इस युद्ध के बाद कांधल हिसार के पास साहवा नामक स्थान में जा-रहा और हिसार में लूट-मार करने लगा। जब सारंगखां इंस उत्पात का दमन करने लगा तो कांधल श्रपने गजपूतीं कांभल का मारा जाना सहित राजासर (परगना सारण्) में चला गया भौर बहां से चढ़कर हिसार में श्राया तथा खूब लूट-मार कर फिर वापस चला गया । उस समय कांधल के साथ उसके तीन पुत्र-राजसी, नींबा तथा स्रा—थे श्रीर बाघा चाचाबाद में एवं श्ररडकमल बीकानेर में था। अब हिसार के फ़ीजदार सारंगलां ने उसपर चढ़ाई की तो कांधल ने सब संथियों सिद्दत उसका सामना किया। श्रचानक कांधल के घोड़े का तंग टूट गया, जिससे उसने श्रपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे तंग सुधार लेने तक तुम सब शत्रु का सामना करो, परन्तु वह तंग आदि ठीककर अपने घोड़े पर पुनः सवार हो सका इसके पूर्व ही सारंगलां ने आक्रमण कर उसकी सारी सेना को तितर-चितर कर दिया। कांधल ने अपने पास वचे हुए राजपूतों के साथ धीरतापूर्वक सारंगखां का सामना किया, पर शत्रु की संख्या यहुत श्रधिक होने से झंत में

मरबद, बैरसल, बाघा (कांधलोत) तथा सारंगछां ने मिलकर जोधा पर चढ़ाई की। जोधा ने गुप्त रीति से बाघा को अपने पास खुलाया और कहा कि शायाश भतीजे, मोहिलों के बास्ते सू अपने भाइयों पर तलवार उठाकर भोजाइयों और कियों को कैद करावेगा। तब तो बाघा के मन में भी विचार उठा कि मोहिलों के बास्ते अपने भाइयों को मारना उचित नहीं है और वह जोधा का मददगार हो गया। फलतः युद्ध में सारंगख़ां ४४४ पठानों के साथ मारा गया, बरसल पीछा मेवाद को चला गया तथा नरबद फतहपुर के पास पढ़ा रहा (जि॰ १, पु॰ १६३-६४)।

परन्तु मुंइयोत नैयासी का उपयुक्त कथन विश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आगे चलकर वह स्वयं बीका के कहत्तवाने पर कांधल को मारने के वैर में जोधा का सारंगलां पर चढ़ाई करना तिखता है। इस अवसर पर राव बीका का भी उसके साथ होना उसने माना है (जिल्द २, ४० २०६)। इससे स्पष्ट है कि सारंगलां बाद की वुसरी लड़ाई में मारा गया था।

तेईस मनुष्यों को मारकर वह बीर श्रपने साधियों सहित काम श्राया'।

वीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार सुना तो उसी समय सारंगखां को मारने की प्रतिक्षा की तथा श्रपनी सेना को युद्ध की

वीका की कांधल के वैर में सारगखा पर चढ़ाई तैयारी करने के लिए श्राङ्गा दी। इसकी सूचना राव जोधा को देने के लिए कोठारी चोधमल जोधपुर भेजा गया। जोधा ने मेड़ते से दूदा ध

घरसिंह को भी बुला लिया और सेना सिंहत बीका की सहायता के लिए प्रस्थान किया। बीकानेर से बीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुत्र एकत्र हो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सिन्मिलित हो कर आगे वढ़ीं। सारंगलां भी अपनी फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव भांस (भांसल) में दोनों दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगख़ां की फ़ौज के पैर उसक़ गये और वह बीका के पुत्र नरा के हाथ से मारा गया ।

वहां से लौटते हुए फिर द्रोणपुर में डेरे हुए। राव जोधा ने बीका को श्रपने पास बुलाकर कहा—"बीका तू सपूत है, अतएव तुभसे

जावा का वीका को पूजनीक चीजें देने का वचन देना एक वचन मांगता हूं।" धीका ने उत्तर दिया— "कहिये, आप मेरे पिता हैं, अतएव आपकी आबा मुक्ते शिरोधार्य है।" जोधा ने कहा—"एक तौ

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १। सुन्शी देवीतसाद, राव बीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ २८-२०। सुंहणोत नैयासी की ख्यात, जि॰ २, प्र॰ २०१-६। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४७६। पाउलेट; गैज़ेटियर भ्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४। मुन्शी देवीशसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ३०-३१। पाउलेट; गैज़ेटियर शॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ द्र।

मुंहणोत नैयासी की ख्यात में लिखा है कि जब राव बीका ने कांधल के मारे जाने की ख़बर राव जोधा के पास जोधपुर भिजवाई, तब वह बोला कि कांधल का वैर में लूंगा। श्रतएव एक वड़ी सेना के साथ वह सारंगख़ां पर चढ़ा। बीका इरावल (हिरोल) में रहा। गांव कांसल के पास लड़ाई हुई, जिसमें सारंगख़ां बीर उसके बहुत से साथी मारे गये (जिस्ट २, ४० २०६)।

लाडण् मुसे दे दे श्रीर दूसरे श्रव तूने श्रपने वाहुदल से श्रपने लिए नया राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए जोधपुर के श्रपने भाइयों से राज्य के लिए दावा न फरना।" बीका ने इन वातों को स्वीकार करते हुए कहा—"मेरी भी एक प्रार्थना है। में बड़ा पुत्र हूं, श्रतएव तख़्त, छत्र श्रादि तथा श्रापकी ढाल-तलवार मुसे मिलनी चाहियें।" जोधा ने इन सव वस्तुश्रों को जोधपुर पहुंच कर भेज देने का वचन दिया। श्रनन्तर दोनों ने श्रपने-श्रपने राज्य की श्रोर प्रस्थान कियां।

जोधा का जोधपुर में देहांत हो जाने पर वहां की गद्दी पर सांतल वेंदा, परन्तु वह श्रधिक दिनों तक राज्य न करने पाया था कि मुसलमानों

नीका की जोधपुर पर चढ़ाई के हाथ से मारा गया। उसके कोई सन्तान न होने से उसके वाद उसका छोटा भाई सूजा गद्दी पर वैठा। यह समाचार मिलते ही वीका ने राज्य-चिह्न स्रादि

लाने के लिए पिड़हार वेला को सूजा के पास जोधपुर भेजा, परन्त सूजा ने ये घस्तुएं देने से इनकार कर दिया। जब बीका को यह खबर मिली तो उसने अपने सरदारों से सलाहकर बड़ी फीज के हाथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर द्रोणपुर से बीदा २००० फीज लेकर उसकी सहायता को आया और कांधल के पुत्र अरड़कमल (साहवा का) तथा राजसी (राजासर का) और पौत्र वणीर (चाचावाद का) भी अपनी-अपनी सेना के साथ आये। इनके

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, ए॰ ३१-३३। पाउलेट; शैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ ६।

<sup>(</sup>२) एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ है, जिसमें सातल का जैसलमेर के रावल हेवीदास, प्राल के राव शेखा तथा नागोर के ख़ां के साथ बीका पर चढ़कर जाने का उन्नेख है, परन्तु इस चढ़ाई में उन्हें सफलता न मिली (जर्नल आंव् दी एशियाटिक सोसाइटी आंव् बंगाल, ई॰ स॰ १६१७, पृ॰ २३१)। इस गीत के रचयिता का नाम अज्ञात है और न यही पता चलता है कि इसकी रचना कब हुई, जिससे इसकी सत्यता में सन्देह है। यदि उक्त गीत में कुछ सत्यता हो तो यही मानना पहेगा कि पहले सांतल ने बीका पर चढ़ाई की थी, फिर उसका देहांत हो जाने और स्जा के गदी बैठने पर बाक़ में जोअपुर पर चढ़ाई की हो।

श्रितिस्त सांस्डे से मंडला भी सहायतार्थ श्राया तथा भाटी श्रीर जोहिये श्रादि भी बीका के साथ हो गये। इस बड़ी सेना के साथ बीका देशणोक होता हुआ जोधपुर पहुंचा। सूजा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्तु वह श्रधिक देर तफ बीका की फ़ीज के सामने ठहर न सकी। श्रनन्तर बीका की सेना ने जोधपुर के गढ़ को घेर लिया। इस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण जब गढ़ के भीतर के लोग घडड़ाने तगे तो सूजा की माता हाड़ी जसमादे के कहलाने से बीका ने श्रपने मुसाहिबों को गढ़ में सुलह की श्रातें तय करने के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न हो सका, जिससे दो दिन बाद सूजा के कहने से जसमादे ने स्वयं बीका से मिलकर कहा—"तू ने तो श्रव नया राज्य स्थापित कर लिया है। श्रपने होटे भाइयों को रवसेगा तो वे रहेंगे।" बीका ने उत्तर दिया—"माता, में तो एकनीक चीज़ं चाहता हूं।" तब जसमादे ने एकनीक चीज़ं उसे देकर सुलह कर ली, जिनको लेकर बीका बीकानेर लीट गया रे।

<sup>(</sup>१) ख्याता आदि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं—

१—राव जोधा की ढाल तलवार । २—तक्त । ३—चंवर । ४—छत्र । ४—सांखले हरभू की दी हुई कटारी । ६—हिरच्यगर्भ लक्सीनारायण की सूर्ति । ७—श्रठारह हाथोंवाली नागणेची की सूर्ति । ८—करंड । ६—अंवर ढोल । १०—वैरीसाल नक्कारा । ११—दलसिंगार घोड़ा । १२—शुंजाई की देग ।

इनमें से अधिकांश चीज़ें अर्थात् तक़त, ढाल, तलवार, कटार, छुत्र, चंवर आदि बीकानेर के दिले में रक्ती हुई हैं श्रीर वर्ष में दो वार— दशहरे (विजयादशमी) और दीवाली के दिन—वीकानेर नरेश स्वयं इनका पूजन करते हैं।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४-६। मुंशी देवीप्रसाद; राव वीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ३४-३६। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६। क्विराजा वांकीदास; ऐतिहासिक वातं; संख्या २६११। रामनाथ रत्नु; इतिहास राज-स्थान; पृ॰ १४४। वीराविनोद, साग २, पृ॰ ४७६-४८०।

जोधपुर राज्य की ज्यात में सूजा के प्रसंग में इस चढ़ाई का उछ भी उत्तेख नहीं किया है, परन्तु उसी पुस्तक में वरजांग (भीमोत) के प्रसंग में बीका का सूजा के राजत्य-काल में बोधपुर पर चढ़कर भाना स्वीकार किया है (जि॰ १, प्र॰ ४६)।

उन दिनों मेड़ते पर बीका के भाई दूदा तथा वरसिंह का स्त्रमल था। वरसिंह देधर-उधर बहुत लूटमार किया करता था। एक वार

शिका का वरिसंह की श्रजमेर
 की क्वेंद्र से छुड़ाना

खलने सांभर को लूटा तथा श्रजमेर की भूमि का षहुत विगाड़ किया। इसपर श्रजमेर के स्वेदार (मल्लाखां) ने श्रपने श्रापको उससे सहने में

(मल्लुला) न अपन शापका उसस लहन म असमर्थ देख उसे लालच देकर अजमेर दुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इस ख़दर के मिलने पर मेड़ता के प्रवन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को छोड़-कर दूदा वीकानेर चला गया, जहां उसने वीका को यह घटना कह सुनाई। इसपर वीका ने कहा—"तुम मेड़ते जाकर फ़ौज एकत्र करो, में आता हूं।" दूदा के जाने पर वीका ने इसकी ख़बर सूजा के पास मिजवाई और स्वयं सेना लेकर रीयां पढुंचा, जहां दूदा अपनी फ़ौज के साथ उससे आ मिला। जो अपुर से चलकर सूजा ने कोताले में डेरा किया। अजमेर का स्वेदार इन विशाल सेनाओं का आना सुजते ही डर गया और उसने वरालेंह को छोड़कर सुलह कर ली। अनन्तर दूदा तो वर्रालंह को लेकर मेड़ते गया और बीका चीकानेर लोट गया। सूजा सुलह का हाल सुन कोखाले से कोधपुर चला गया। कहते हैं कि दर्रालंह को भोजन में ज़हर दे दिया गया था, जिससे मेड़ता लोटने के कुछ मास वाद उसका देहांत हो गयां।

शेखावाटी के खंडेला प्रदेश का स्वामी रिट्टमल प्राय: बीका के राज्य में लूट-मार किया करता था। उसने एक वार वीकानेर श्रीर कर्णा-

मीका का खंडेले पर भाक्रमण घाटी का बहुत नुक्रसान किया, जिसपर घीका ने ससैन्य उसपर आक्रमण कर दिया। रिङ्मल ने दो कोस सामने आकर उसका सामना किया, पर

<sup>(</sup>१) माहुश्रावालों का पूर्वज । चरसिंह का पुत्र सीया, पीत्र भीमा छौर प्रपौत्र छेशोदास था, जिससे माहुश्रा का राज्य क्रायम हुश्रा ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६। मुन्शी देवीत्रसाद, राव वीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ३१-४१। कविराजा बांकीदास; प्रेतिहासिक वार्ते; सं॰ ६२१। कराविनोद, भाग २, पृ॰ ४७६। पाउलेट, गैज़ेटियर ऑब् दि धीकानेर स्टेट; पृ॰ ६।

उसे पराजित होकर भागना पड़ा। तब वीका की सेना ने उस प्रदेश को लूटा, जिससे बहुतसा माल वहां से हाथ लगा ।

बीका का श्रंतिय श्राक्रमण रेवाड़ी पर हुआ। बहुत दिनों से उसकी इच्छा दिल्ली की तरफ़ की भूमि दवाने की थी। श्रतएव फ़्रीज के सार्थ

यींका की रेवाड़ी पर चढ़ाई उसने रेवाड़ी की श्रोर कूच किया श्रीर उधर की वहुत सी भूमि पर श्रधिकार कर लिया।

खंडेले के स्वामी रिड्मल को जब इसकी खबर लगी तो उसने दिल्ली के सुलतान से सहायता की याचना की, जिसपर सुलतान ने ४००० क्रीज के साथ नताव हिंदाल को उसके साथ कर दिया। ये दोनों वीका पर चड़े, जिसपर वीका ने वीरतापूर्वक इनका सामना किया तथा रिड्मल और हिन्दाल दोनों को तलवार के घाट उतार नवाव की सारी सेना को भगा दिया ।

ख्यातों में लिखा है कि बीकानेर लौटकर सुखपूर्वक राज्य करते हुए वि० सं० १४६१ आश्विन सुदि ३ (ई० स० १४०४ ता० ११ सितंबर)

को वीका का देहांत हो गया तथा उसकी श्राठ राणियां सती हुई । वीका के मरने का यह संवत्

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७। सुनशी देवीप्रसाद, राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ४१-४३। पाउतोट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ १०।

<sup>(</sup>२) बीटू सूजा रचित 'जैतसी रो छुन्द' में बीका का बाट्लोलशाह के राज्य में फ़तहपुर से मूंमनूं तक श्रपना डंका बजाने का उद्गेल मिलता है ( छुन्द ४६ )।

<sup>(</sup>३) नवाव हिन्दाल वाबर के चौथे पुत्र मिर्ज़ा हिन्दाल से मिन्न ध्यक्ति होना चाहिये, क्यांकि मिर्ज़ा हिन्दाल तो ई० स० १४४१ (वि० सं० १४६४) में ख़ैतर के पास कामरां की सेना के साथ की लड़ाई में रात के समय मारा गया था। कर्नल पाउलेट ने धपने 'गेंज़ेटियर धाँव दि बीकानर स्टेट' के टिप्पण में हिन्दाल को बावर का माई लिखा है ( ए० १० ), जो असपूर्ण ही है।

<sup>(</sup>४) टयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७ । ग्रुंशी देवीप्रसाद, राव बीकाजी का जीवनचरित्र, प्र॰ ४२-४४ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ १० ।

<sup>(</sup> १ ) द्यालदास की प्यात, जि॰ २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी

तो ठीक है, परन्तु तिथि श्रश्च है, वयोंकि चीका के मृत्यु स्मारक शिला-लेख में उसका श्रापाढ़ सुदि ४ (ता० १७ जून) सोमवार को देहांत होना लिखा है<sup>3</sup>, जो विश्वसनीय है।

## बीका के दस पुत्र हुएर-

१ नरा, २ लूणकर्ण, ३ घड़सी, ३ ४ राजसी, देशका की संतित ४ मेघराज, ६ केलण, ७ देवसी, प्रविजयसिंह, ३ अमरसिंह और १० वीसा।

का जीवनचरित्र, ए० ४४। वीरविनोद; भाग २, ए० ४८०। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि भीकानेर; स्टेट, ए० १०।

टॉड ने बीका की मृत्यु वि॰ सं॰ १४४१ (ई॰ स॰ १४६४) में लिखी है (राजस्थान, भाग २, प्र॰ ११३२), जो ठीक नहीं है। दयालदास की ख्यात में बीका के साथ आठ राशियों के सती होने का उल्लेख है, परन्तु उसके स्मारक लेख में केवल तीन राशियों का सती होना लिखा है, जो अधिक विश्वसनीय है।

- (१) .....संवत् १५६१ वर्षे शाके १४२६ प्रवर्तमाने ..... तथी पचम्यां सोम- वासरे ....रावजी श्रीजोधाजी तत्पुज्ञः रावजी श्रीवीकोजी व श्री पुंगलाणी निरवां गुजी एवं द्वाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां .....परमधाम मुिक- पदं प्राप्तः
- (२) दयात्तदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचिरत्र, पृ॰ ४६।
- (३) इसके दो पुत्रों में से देवीसिंह को गारबदेसर और डालूसिंह (हूंगरसिंह) को भदसीसर की जागीर मिली। घड़सी के वंशज घड़सीयोत बीका कहलाये।
- (४) राजसी को जागीर में राजलदेसर मिला था, जहां से उसकी मृखु का स्मारक शिलालेख वि॰ सं॰ १४८१ भ्रापाद सुदि १० (ई॰ स॰ १४२४ ता॰ ११ जून) शक्रवार का मिला है, जिसमें जिखा है कि 'राठोड्वंशी राव श्री वीका का पुत्र राजसी उक्क दिन मृखु को प्राप्त हुआ और सोढ़ी रत्नादे उसके साथ सती हुई।

"" संवत् १५,८१ वर्षे झासाड मासे सुकल पषे १० सुक्र

जिस राजपूती वीरता से राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है, राव वीका उसका एक जाज्वल्यमान उदाहरण था। यह वड़ा ही पितृभक्त, उदार, वीर एवं सत्यवक्ता था। जिस प्रकार पितृ-राव वीका का व्यक्तित्व भक्ति के लिए मेवाड़ के इतिहास में रावत चूंडा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही जोधपुर और वीकानर के इतिहास में राव वीका का नाम भी अग्रगएय है। पिता की इच्छा का आभास पाते ही उसने जोधपुर के राज्य की आकांचा छोड़ दी और अपने वाहुवल से अपने लिए एक नया राज्य क़ायम कर लिया। पिता की आझा शिरोधार्य कर वड़ा होने पर भी, उसने अपने पैतृक राज्य से सदा के लिए स्वत्व त्याग दिया। ऐसी अनन्य पितृभक्ति चहुत कम लोगों में प्रस्कुटित होती है। इसके अतिरिक्त उसका लत्य-आचरण भी कम प्रशंसनीय नहीं है। पिता को दिया हुआ बचन उसने पूर्ण रूप से निभाया और कभी छल या कपट से अपना स्वार्थ सिद्ध न किया।

उसने अपने जीवनकाल में ही बीकानेर-राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा दिया था। जब उसने पहले-पहल को इमदेसर में गढ़ बनवाना प्रारंभ किया तो भाटियों ने उसका विरोध किया, जिससे उस स्थान को छोड़कर उसने पि० सं० १४४४ (ई० स० १४५६) में बीकानेर के नविनिर्मत गढ़ के आस पास शहर बसाया। इसके बाद उसने विद्रोही भाटियों, जाटों, जोइयों, खीचियों, पठानों, वाबोड़ों, बल्लियों और भूटों को हराकर अभूतपूर्व बीरता, साहस एवं युद्ध-कौशल का परिचय दिया। पंजाब के हिसार तक उसने अपना अधिकार जमा दिया था और ऐसी प्रसिद्धि है कि उसकी जीवितावस्था में ही दूर-दूर तक २००० गांवों में उसकी आन (दुहाई) फिरने लगी थी। उसकी

दिने घीटका ५ उपरांत ११ मध(ध्ये) देवलोके भवतु राठवड़ वंसि राव स्रो(श्री)बीका स्रुत राजसीजी देवलोक भवतु सती सोढी रतना दे सहत ....।

<sup>(</sup> मूल केल की झाप से )।

शक्ति कितनी वढ़ गई थी, यह इसीसे स्पष्ट है कि पूजनीक चीज़ें लेने के लिए उसकी जोधपुर पर चढ़ाई होने पर राव सूजा के लिए उसका सामना करना किठन हो गया, जिससे झन्त में अपनी माता जसमादे के द्वारा पूजनीक चीज़ें भिजवाकर उस(सुजा)ने सुलह कर ली।

वीका का हृदय बड़ा उदार था। दूसरों का कप्ट मिटाने के लिए घह अपनी जान को संकट में डाल देता था। पूगल के राव शेखा के लंघों- द्वारा बन्दी कर लिये जाने पर उस(बीका)ने ससैन्य उनपर चढ़ाई कर उसे मुक्त कराया था। पितृप्रक्ति के साथ-साथ उसमे भ्रातृप्रेम का भी प्रचुर मात्रा में समावेश था। भाइयों पर संकट पड़ने पर, उसने उन्हें आश्रय भी दिया और सहायता भी पहुंचाई। राव वीदा के हाथ से छापर-द्रोणपुर का इलाक़ा निकल जाने पर वह वीका के पास चला गया। यह घीका की समयोचित सहायता का ही फल था कि उसका वहां पुनः आधिपत्य होना संभव हो सका। उसके वाद भी बीका के वंशज समय-समय पर वीदावतों की सहायता करते रहे, जिससे वीदावत वीकानेर के ही अधीन हो गये। मेड़ते के स्वामी वरसिंह के अजमेर के स्वेदार-द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने पर वीका ने ससैन्य जाकर उसे भी छुड़ाया।

वह माता करणीकी का श्रनन्य उपासक था श्रीर राज्य की वृद्धि को इसी की रूपा का फल समभता था।

#### राव नरा

राव बीका का परलोकवास होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर का स्वामी हुआ, परन्तु केवल कुछ मास राज्य करने के वाद ही वि० सं० १४६१ माघ सुदि प्र (ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी) को उसका देहांत हो गया'।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ४६। धीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४८०। पाउलेट; गैज़ेटियर घाॅव् दि भीकानेर स्टेट, पृ॰ १०।

<sup>&#</sup>x27;वीरविनोव' में नरा का जन्म सं० १४२४ कार्तिक चित्र थ=ई० स० १४६८

# राव लुग्गकर्ण

वीका की राणी रंगकुंवरी के गर्भ से वि० सं० १४१६ माघ सुदि
१० (ई० स० १४७० ता० १२ जनवरी) को लूणकर्ण का जनम हुआ था'।

नरा के नि:सन्तान मरने पर उसका छोटा भाई
होने के कारण वि० सं० १४६१ फाल्गुन बदि ४
(ई० स० १४०४ ता० २३ जनवरी) को वह (लूणकर्ण) बीकानेर की
गद्दी पर वैठा'।

उसके राज्यारंभ में ही श्रास-पास के इलाक़ों के मालिक, जिन्हें उसके पिता ने श्रपने राज्य में मिला लिया था, विगड़ गये श्रीर लूट मार कर प्रजा का श्रहित करने लगे । श्रतप्व अपने भाइयों तथा श्रन्य राजपूतों श्रादि के साथ एक यड़ी सेना एकत्र कर उसल्लाकर्ण, ने उनका दमन करने के लिए प्रस्थान किया । सर्वप्रथम उसने वि० सं०१४६६ श्राध्विन सुदी १० (ई० स०१४०६ ता० २३ सितंबर) को बीकानेर से पूर्व दद्रेवा पर श्राक्रमण किया । वहां के स्वामी मानसिंह चौहान (देपालोत) ने सात मास तक तो क्रिले के भीतर रहकर लूणकर्ण का सामना किया, परन्तु रसद की कमी हो जाने के कारण श्रन्त में गढ़ के द्वार खोलकर वह ४०० साथियों

ता॰ ४ भन्टोवर (माग २, प॰ ४८०) तथा मुंशी देवीतसाद की पुस्तक (राव लूणकर्णजी का जीवनचरित्र) में वि॰ सं॰ १४२६ कार्तिक विद ४=६० स॰ १४६६ ता॰ २४ सितंबर (ए॰ ४७) दिया है। इसने थोड़े ही समय राज्य किया, इसिलए किसी-किसी वंशावली लेखक ने इसका नाम तक छोड़ दिया है। टॉट ने भी इसका नाम नहीं दिया है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७। मुंशी देवीशसाद, राव लूण-कर्णजी का जीवनचरित्र: प्र॰ ४७। वीरविनोद, माग २, प्र॰ ४८०। पाउत्तेट, गैज़े-टियर घाँव दि वीकानेर स्टेट, प्र॰ १०।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव ल्या-कर्णजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ४८। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८१। पाठलेट के 'गैज़े-टियर श्रॉव दि वीकानर स्टेट' में पौप मास में लूणकर्ण का गद्दी पर बैठना विका है (प्र॰ १०), को ठीक नहीं हो सकता।

सिंदत उसकी सेना पर टूट पड़ा श्रीर घड़सी के हाथ से मारा गया। फलस्वरूप द्देवा का सारा परगना ल्एकर्ण के हाथ में श्रा गया, जहां अपने थाने स्थापित कर वह वीकानेर लीट गया। इस युद्ध में वीदा के पुत्र संसारचन्द तथा उदयकरण, पूगल का राव हरा, चाचावाद का वणीर, साहबे का श्ररड़कमल, सारूंड का महेशदास श्रादि भी श्रपनी-श्रपनी सेना सिंदत उसके साथ थेर।

उन दिनों फ्रतहपुर पर क्रायमखानियों का अधिकार था और यहां दोलतखां शासन करता था। उससे तथा रंगखां से भूमि के लिए सदा भगड़ा रहता था। इस अवसर से लाभ करतापुर पर चढाई उठाकर लूगुकर्ण ने वि० सं० १४६६ वैशाख सुदि ७ (ई० स० १४१२ ता० २२ अप्रेल) को फ़तहपुर पर चढ़ाई कर दी। इसपर दोलतखां तथा रंगखां मिलकर लड़ने को आये, परन्तु उन्हें हारकर भागना पड़ा। जब राव लूगुकर्ण के आदिमियों ने उनका पीछा किया, तब उन्होंने १२० गांव उसे देकर सुलह कर ली। इन गांवों में भी राव लूगुकर्ण ने अपने थाने स्थापित कर दिये ।

<sup>(</sup>१) लूणकर्ण का छोटा भाई।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ७-८ । मुन्शी देवीप्रसाद; राष्ट्र लूणकर्णजी का जीवनचरित्र, प्र॰ ४८-४१ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८१ । ठाङ्कर बहादुरसिंह, बीदावर्तों की ख्यात; प्र॰ ४८ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ११ ।

<sup>(</sup>३) हिसार के फ्रीजदार सैय्यद नासिर ने दरेरे के निवासी चौहानों को परास्त कर वहां से निकाल दिया। इस अवसर पर केवल दो वालक—एक चौहान और दूसरा जाट—वहां रह गये, जिनको उसने महावत के सुपुर्द कर दिया। वाद में बादशाह बहलोल लोदी ने चौहान बालक को मुसलमान कर, सैय्यद नासिर का मनसय देकर उसका नाम कायमख़ां रक्खा। उसने अपने लिए फ्रूं करण्य भूमि में फ्रतहपुर बसाया। इसी कायमख़ां के वंशज कायमख़ानी कहलाये।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र म । सुनशी देवीप्रसाद, राव सूर्यकर्याजी का जीवनचरित्र, पृ० ४१-२। वीरविनोद, भाग २, १० ४म१। पाउनेट; शैक्नेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; १० ११।

अनन्तर राव लू एक ए ने चायलवाड़े पर, जो वर्तमान सिरसा और हिसार के किनारे पर वसा हुआ था, आक्रमण किया, क्योंकि वहां के राजपूत भी विगड़ रहे थे । उसके ससैन्य श्रागमन चायलवाडे पर चढाई का समाचार पाते ही वहां का चायल स्वामी पूना भागकर भटनेर चला गया श्रौर हिरदेसर, साहवा एवं गडीि एयां के वीच के चायलवाड़े के ४४० गांव लूणकर्ण के श्रधीन हो गये, जहां उसके थाने स्थापित हो गये ।

वि० सं० १४७० ( ई० स० १४१३ ) में नागोर के स्वामी मुद्दम्मदख़ाँ ने बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। चीर लूणकर्ण ने श्रपनी सेना सहित उसका सामना किया और श्रवसर देखकर रात्रि के चागोर के खान की समय मुसलमानी फ़ौज पर श्राक्रमण कर दिया,

जिसमें मुहम्मद्खां बुरी तरह घायल हुआ तथा

बीकानेर पर चढाई

उसकी पराजय हुई?।

चित्तोड़ के महाराणा रायमल की पुत्री का सम्बन्ध राव लूणकर्ण से हुआ था, इसलिए वि० सं० १४७० फाल्गुन वदि ३ (ई० स० १४१४ ता० १२ फ़रवरी ) को उस(लूखकर्या)ने चित्तोड़ जाकर महाराणा रायमल की पत्री से विवाह खुव धूम-धाम से श्रपना विवाह किया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र = । सुंशी देवीपसाद; राव लूयाकर्णंजी का जीवनचरित्र; ए० ४२-३ । पाउलेट, रौज़ेटियर श्रॉब दि बीकानेर स्टेट. ए० ११।

<sup>(</sup>२) बीठू सूजा, जैतसी रो छन्द; संख्या ४७-६१।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र म। मुंशी देवीप्रसाद; राव लूण-कर्गोजी का जीवनचरित्र; पृ० ४३-४४। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४८१। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ११।

च्यातों में यह विवाह महाराणा रायमज के समय में ही होना लिखा है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्र महाराणा का तो वि॰ सं॰ १४६६ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई॰ स॰ १२०६ ता० २४ मई ) को देहान्त हो चुका था । श्रतएव यह विवाह उक्त महारावा के पुत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगाः) के समय होना चाहिये।

ख्यातों में लिखा है कि राठोड़ों का चारण लाला, जैसलमेर के रावल जैतसी के पास मांगने के लिए गया। जब भी लाला रावल के पास जाता वह (रावल) उसके सामने राठोड़ों की हंसी करता। जैसलमेर पर चढ़ाई इसपर एक दिन लाला ने कहा-"रावल, चारणों से ऐसी इंसी नहीं करनी चाहिये, राठोड़ बहुत बुरे हैं।" रावल ने प्रत्युत्तर में विगड़कर कहा—"जा, तेरे राठोड़ मेरी जितनी भूमि पर श्रपना घोड़ा फिरा देंगे, वह सब भूमि में ब्राह्मणों को दान कर दूंगा।" लाला ने बीकानेर लीटने पर लूखकर्ण से सारी घटना कही तथा अनुरोध किया कि आप कांधल अथवा बीदा के पुत्रों को आज्ञा दें कि वे जाकर रावल के कुंछ गांवों में अपने घोड़े फिरा दें। तब राव ने उत्तर दिया—"लाला तू निश्चिन्त रह । जब रावल ने ऐसा कहा है, तो मैं स्वयं जाऊंगा ।" श्रनन्तर उसने एक वड़ी सेना एकत्रकर जैसलमेर की श्रोर प्रस्थान किया। इस श्रवसर पर बीदा का पीत्र सांगा, वाघा का पुत्र वणीर (वणवीर) श्रीर राजसी (कांधलोत) तथा अन्य सरदार आदि भी सेना सहित लूणकर्ण की फ़्रीज के साथ थे। गांव राजोवाई (राजोलाई) में फ़्रीज के डेरे हुए, जहां से मंडला का पुत्र महेशदास ४०० सवारों के साथ चढ़कर गया और जैसलमेर की तलहरी तक लूटमार करके फिर वापस आ गया। उधर जैतसी ने श्रपने सरदारों आदि से सलाह कर रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करना निश्चित किया। अनन्तर गढ़ की रत्ता की व्यवस्था कर वह ४००० श्रादिमियों सिंहत राजोवाई में लूलकर्ण के डेरे पर चढ़ा। राव ने, जो श्रपनी सेना सहित तैयार था, उसका सामना किया। सेना कम होने के कारण जैतसी श्रधिक देर तक लड़ न सका और भाग निकला, परन्तु सांगा ने उसका पीछाकर उसे पकड़ लिया श्रीर लू एक एं के पास उपस्थित किया, जिसने उसे हाथी पर बैठाकर सांगा को ही उसकी चौकसी पर नियत किया। अनन्तर राठोड़ों की फ़ौज ने जैसलमेर पहुंचकर लूट मचाई, जिससे बहुतसा धन इत्यादि उसके हाथ लगा। लाला जव पुनः जैतसी के पास

गया तो वह बहुत लिज्जित हुआ। लूग्यकर्ण एक मास तक घड़सीसर पर

रहा, परन्तु भाटी गढ़ से वाहर न-निकले श्रीर उन्होंने भीतर से ही श्राद्मी भेजकर सुलह कर ली। इसपर उस(लूणकर्ण)ने जैतसी को मुक्तकर जैसलमेर उसके हवाले कर दिया तथा श्रपने पुत्रों का विवाह उसकी पुत्रियों से किया। श्रनन्तर श्रपनी सेना-सहित लूणकर्ण बीकानेर लीट गया ।

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र द्र-१। सुंशी देवीप्रसाद; राव लूण्यकर्णजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ४४-७। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४६१। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ ११-१२। बीट्ट सूजा-रचित 'जैतसी रो ब्रन्ड' (संख्या ६४-७३) में भी इस चढ़ाई का उल्लेख है।

लू ग्रक र्णं की मृत्यु के लगभग लिखे हुए चारण गीरा के एक छुन्द में भी लू ग्रक र्णं के जैसलमेर को नष्ट करने तथा इसके अतिरिक्त मुहम्मद्द्धां से युद्ध करने एवं हांसी, हिसार और सिरसा तक विजय करने का उन्हें ख है ﴿ जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् वंगाल; ई॰ स॰ १६१७, ए॰ २३७)।

कपर लिखी हुई ख्यातों आदि में यह घटना रावल देवीदास के समय में लिखी है, जो ठीक प्रतीत नहीं होती। जैसलमेर की तवारीख़ के अनुसार देवीदास का उत्तर-धिकारी जैतिसिंह (वि० सं० १४४३-१४८६) राव लूणकर्ण का समकालीन था, जिसके समय में बीकानेर की फ्रोज ने जैसलमेर पर चढ़ाई की भौर कुछ लूटमारकर वापस चली गई (ए० ४६)।

मुंहणोत नैण्सी की प्यात में भी भाटियों के प्रसंग में लिखा है कि देवीदास के किसी दोप के कारण बीकानेर के राव लूणकर्ण ने रावल जैतसी के समय जैसलमेर पर चड़ाई की और नगर-से दो कोस राजवाई की तलाई पर डेरा कर उस इलाक़े को लूटा। भाटियों ने रात को छापा भारने का विचार किया, परन्तु इसका पता किसी प्रकार लूणकर्ण को लग गया, जिससे उसने उन्हें मार भगाया। उसी ख्यात में एक झौर मत दिया है कि जैतसी के बृद्ध होने पर उसके छोटे पुत्रों ने उसे केंद्र कर लिया था, परन्तु किर कुछ स्वतन्त्रता मिलने पर उसने भाटियों से सलाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र लूणकर्ण को सिध से, जहां वह जा रहा था, बुलाया। उसने उसका पुनः जैसलमेर पर अधिकार करा दिया (जि॰ २, पृ॰ ३२७-२६)।

उपर्युक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि-जिस-किसी कारण से भी हो लूणकर्ष चे जैसलमेर पर चढ़ाई अवश्य की थी। जैसलमेर के शान्तिनाथ के मन्दिर से एक श्रवसर पाकर जोधपुर के राव गांगा ने नागोर के खान पर श्राक्रमण कर उसका गढ़ घेर लिया।तब राव लूणकर्ण ने नागोर नागार के खान की के खान-द्वारा बुलाये जाने पर उसकी सहायतार्थ प्रस्थान किया श्रीर गांगा की सेना से खड़कर

खान को बचा लिया तथा उन दोनों में मेल करा दिया<sup>9</sup>।

कुछ दिनों पश्चात् राव लूग्यकर्गा ने फीरोज़शाह् (१) को जीता श्रीर कांठ-लिया, डीड्यागा, वागड़, नरहड़, सिंघागा श्रादि पर श्राक्रमग कर उन्हें विजय करने के श्रनन्तर पूगल के भाटी हरा, उदयकरण के पुत्र नारने त पर चढ़ाई श्रीर लूग्यकर्ण का मारा जाना (जोहिया) श्रादि के साथ नारनोल की तरफ़ ससैन्य कूच

किया । मार्ग में छापर-द्रोणपुर में डेरे हुए, जहां की अच्छी भूमि देखकर उसके मन में उसे भी हस्तगत करने का विचार हुआ । लौटते समय वहां पर भी अधिकार करने का निश्चयकर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु इसकी सूचना किसी प्रकार कल्याणमल को, जो उसके साथ था, लग गई, जिससे उसके हदय में राव लूणकर्ण की ओर से शंका हो गई। नारनोल

शिलानेख मिला है, जिससे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १४८१ तथा १४८३ ( ई॰ स॰ १४२४ तथा १४२६ ) में जैतसिंह जीवित था—

••••••।। १॥ संवत् १५८३ वर्षे मागिसर सुदि ११ दिने महाराजाधिराज राउल श्रीजयतिसंह विजयराज्ये •••••। सं० १५८१ वर्षे मागिसर विद १० रिववारे महाराजाधिराज राउल श्रीजयतिसह ••••।

धतएव यह निश्चित है कि यह चढ़ाई रावल जैतसिंह के समय ही हुई होगी, क्योंकि वह राव लूग्यकर्ण के समय विद्यमान था।

- (१) बीठू सूजा, राव जैतसी रो छन्द, संख्या ७४-४।
- (२) वहीं, संख्या ७४-६, ७८, ८०-८१।
- (३) बीदावर्तो की स्थात; भाग १, ५० ४४ । मुंहयोत नैयासी की एयात; जि॰ २, ५० २०७ ।

दयालदास की ख्यात आदि में कल्याणमत के स्थान में उसके पिता उदयकरण का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो वि॰ सं॰ १४६४ में ही मर गया था। से तीन कोस की दूरी पर ढोसी नामक गांव में लू एक श्री की फ़ीज के हरे हुए। नारनोल का नवाव उन दिनों शेख छवीमीरा था। राव की शक्ति देखकर कञ्चवाहों, तंबरों आदि को भी भय हुआ, तब पाटण के तंबर तथा भ्रमरसर का रायमल (शेखावत) श्रपनी श्रपनी सेना सहित नवाय से मिल गये। नवाय ने एक वार सुलद्द करने का प्रयत्न किया, परन्तु लूणकर्ण ने ध्यान न दिया। उदयकरण के पुत्र कल्याणमल और रायमल में बड़ी मिन्नता थी। श्रतएव उसने रायमल से मिलकर कहा-"मैं हूं तो राव की फ्रीज के साथ पर भगड़े के समय उसका साथ छोड़कर भाग जाऊंगा।" फिर उसने अपनी फ़ौज में आकर भाटी हरा तथा जोहिया तिहुगुपाल को भी अपनी तरफ़ मिला लिया श्रीर यह समाचार नवाव को दे दिया। फलतः जब नवाब श्रीर राव ल्याकर्ण में युद्ध हुआ तो कल्याणमल, भाटी तथा जोहियों ने किनारा कर लिया। विरोधी पत्त की सेना अधिक होने से अन्त में लू एक ए की सेना के पैर उखड़ गये। फिर भी उसने तथा कुंवर प्रतापसी, वैरसी श्रीर नेतसी ने वचे हुए राजपूतों के साथ वीरता-पूर्वक नवाव का सामना किया, परन्तु नवाव की सेना वहुत श्रधिक थी श्रौर भाटी, जोहियों श्रादि के चले जाने से लूणकर्ण का पत्त निर्वल हो गया था, इसलिए वे सव के सव वुरी तरह विर गये। पुरोहित देवीदास ने वीदावतों को उलाहना भी दिया, पर वे सहायतांर्थ न आये। अन्त में वि० सं० १४८३ श्रावण विदि ४ (ई० स० १४२६ ता० २८ जून) को २१ आदिमियों को मारकर अपने पुत्र प्रतापसी, नैतसी, बैरसी तथा पुरोहित देवीदास श्रौर कर्मसी' के साथ ल्ए कर्ण अन्य राजपृतों सहित परमधाम सिधारा । यह समाचार वीकानेर पहुंचने पर उसकी तीन राणियां सती हुई ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर के राव जोधा का पुत्र । वांकीदास रचित 'ऐतिहासिक बार्ते' नामक प्रन्थ में लिखा है कि यह लूग्यकर्ण की चाकरी में रहता था और गांव दूसी ( होसी ) के युद्ध में उसके साथ ही मारा गया (संख्या १४१) । जोधपुर राज्य की एयात में भी इसका उल्लेख है (जिल्द १, प्र० १०)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६ । मुंशी देवीप्रसाद; राव लूख-

ल्एाकर्ण की मृत्यु का उपर्युक्त संवत् तो ठीक है, पर तिथि ग़लत है, क्योंकि उसकी छत्री (स्मारक) के लेख में वि० सं० १४८३ वैशाख बिद २ (ई० स० १४२६ ता० ३१ मार्च) शनिवार को उसकी मृत्यु होना लिखा है ।

लूणकर्ण<sup>3</sup> के नीचे लिखे बारह पुत्रों के नाम प्रायः प्रत्येक ख्यात में मिलते हैं<sup>3</sup>—

#### १--जैतसी

संतति

२-प्रतापसी-इसके वंश के प्रतापसिं घोत वीका कहलाये।

कर्णेजी का जीवनचरित्र, प्र० १७-६ (तिथि श्रावण विद ६ दी है)। वांकीदास, ऐतिहासिक बातें; संख्या २२१ = । मुंहणोत नैयासी की ख्यात, जि० २, प्र० २०७ । वीरविनोद, भाग २, पृ० ४ = १ । जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, प्र० १० । पाउलेट, गैज़ेंटियर भाष् दि बीकानेर स्टेट, प्र० १२ ।

बीटू सूजा रचित 'राव जैतसी रो छन्द' में भी मुसलमानों के हाथ से लूख-कर्ष के मारे जाने का उन्लेख हैं (छन्द ११-१२) एव चारण गोरा की लिखी हुई एक कविता में भी इसका वर्णन है (जर्नळश्चॉव दि एशियाटिक सोसाइटी श्चॉव वंगाल; ई० स० १११७, पृ० २३ = २१।

- (१) ..... संवत् १४८३ वर्षे .... शाके १४४८ प्रवर्तमाने .... वैशाखमासे .... कृष्णपचे तिथौ द्वितीयायां शिनवासरे .... रावजी श्रीवीकोजी तदात्मजः रावजी श्रीलू ण्कर्णजी वर्मा तिसृभिः धर्मपत्निभिः सः ( सह ) दिवं गतः ।
- (२) लू ग्राकर्ण की एक की लालांदेवी का नाम बीटू स्जा के 'जैतसी रो छुन्द' (संख्या ७३) तथा जयसोम-रचित 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यम्' (श्लोक १४७) में मिलता है। उसी के गर्भ से जैतसी का जन्म होना भी संस्कृत कान्य के उपर्युक्त श्लोक से सिद्ध है।
- (३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १। मुंशी देवीप्रसाद; राव लू एक ए का जीवनचरित्र, पृ॰ ४६-६०। वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४८१। पाउलेट गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; पृ० १२।

जयसोम-रचित कर्मचन्द्रवंशोकीर्तनकं कान्यम्' में भी लूग्यकर्य के ११ पुत्रीं (इशबसी को छोदकर ) के नाम दिये हैं—

३—वैरसी—इसका पुत्र नारण हुम्रा जिसके वंश के नारणोत वीका कहलाये।

४—रतनखी—इसने महाजन में ठिकाना यांधा। इसके वंश के रतनसिंघोत चीका कहलाये।

४—तेजसी—इसके वंशज तेजसिघीत वीका कहलाये।

६-नेतसी

७-करमसी

द-किशनसी

६--रामसी

१०-सुरजमल

११--कुशलसी

१२--कपसी

राव ल्एाकर्ण वीर पिता का बीर पुत्र था। पिता के स्थापित किये हुए राज्य की उसने अपने पराक्रम से बहुत हुद्धि की। दहेवा आदि के विद्रोही सरदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने फातहपुर और चायलवाड़े को भी अपने अधीन बनाया। साहसी और असामान्य बीर होने के साथ ही वह बड़ा उदार, दानी, प्रजापालक और गुणियों का सम्मान करनेवाला था। नागोर के ख़ान की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर उसने बड़ी बीरता से उसका सामना कर उसे हराया था, परन्तु वाद में जब खान के ऊपर स्वयं संकट आ पड़ा और जोधपुर के राव गांगा ने उसपर चढ़ाई की तो बुलाये जाने पर उस( लूणकर्ण) ने उसकी सहायताथे जाकर अपनी उदार-हृदयता का परिचय दिया। यहीं नहीं जैसलमेर के रावल को परास्त कर बन्दी कर

जेतृसिंहो द्विषां जेता सप्रतापः प्रतापसी । रत्नसिंहो महारतं तेजसी तेजसी रिवः ॥ १५५ ॥ वैरिसिंहो कृष्णनामा रूपसीरामनामकौ । नेतसीकर्मसीसूर्यमङ्गाद्याः कर्णसूनवः ॥ १५६ ॥ लेने के बाद भी उसने मुक्त कर दिया। किवयों आदि गुणीजनों को घह दरबार की शोभा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था। जैसलमेर की चढ़ाई बास्तव में चारण लाला की बात रखने के लिए ही हुई थी। 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में उसकी समानता दानी कर्ण से की हैं'। ऐसे ही बीद् सूजा-रचित 'जैतसी रो छन्द' में भी उसे कलियुग का कर्ण कहा है। इससे स्पष्ट है कि वह दान करने का अवसर पाने पर कभी पीछे नहीं हटता था'। 'जैतसी रो छन्द' में उसके चारणों, कवियों आदि गुणीजनों को हाथी, घोड़े आदि देने का उज्ञेख हैं ।

प्रजा के दित श्रोर उसके कर्षों का ध्यान सदा उसके हृदय में बना रहता था। दुर्भिन्न पड़ने पर षह खुले हाथों प्रजा की सहायता करता

- (१) स्त्राक्तियाः पुरा कर्णः स कर्णेशिचितोऽधुना । दानाधिकतया लब्धावतारोऽयं स एव किं ॥ १५३ ॥
- (२) किक कािक परी क्रम स्त्रे करन्न देखियइ दुवापुर दिख्या दन्न । ''।। ६३ ॥
- (३) तेड़िय नट हूँता गुजरात वीकउत उबारण सुजस वात । ताजी हसत्ति दीन्हा तियाइ रण हूंत पिता मोखावि राइ ॥ १६ ॥ इळ राइ करन वारउ कि ईद गुणियणां ग्रिहे बाधा गईद । ताकुआं रेसि सोभाग तत्ति हिन्दुवइ राइ दीन्हा हसत्ति ॥ ६२ ॥
- (४) नवसहस राइ नीसाण नाद पूजिजइ देव ऋागी प्रसाद । चउपनउ समीसर करिन चाळि देवरड दुनी रास्ती दुकाळि ॥ ५.४ ॥

श्रीर उसके प्रत्येक कए को दूर करना श्रपना कर्तव्य मानता। जिस राज्य में प्रजा श्रीर राजा का ऐसा सम्वन्ध हो वहां पर शानित श्रीर समृद्धि का होना श्रवश्यमावी है। लूणकर्ण के राज्यकाल में राज्य का वैमय बहुत वहा श्रीर प्रजा भी सुखी श्रीर सम्पन्न रही।

छापर-द्रोणपुर पर श्रधिकार करने की लालसा उसका काल हुई। उसकी बढ़ी हुई शक्ति से वैसे ही पड़ोस के सरदार अयभीत रहते थे। वे भीतर ही भीतर उसकी बढ़ती हुई शिक्त को दवाने का श्रवसर देख रहे थे। लूणकर्ण श्रपनी शिक्त से मदमत्त होने श्रथवा मनोविज्ञान का श्रव्छा ज्ञाता न होने के कारण परिस्थिति को ठीक-ठीक हद्यंगम न कर सका। फलत: नारनोल के नवाव पर जब उसकी चढ़ाई हुई तो उसी(लूणकर्ण) के सरदार उसके विपित्तयों से जा मिले। किर भी वह बढ़ी वीरता से लड़ा श्रीर श्रपने थोड़े से साथियों सहित मारा गया।

## राव जैतसिंह

लू एक एी के ज्येष्ठ पुत्र केतसी (जैतसिंह) का जनम वि॰ सं॰

करन राउ करइ कुसमइ कड़ाहि

मेदनी उवारी मद्दल माहि।"।। ५५ ॥

( बीठु सुजा-रचित 'जैतसी रो छन्द' )।

(१) टॉड राजस्थान में लिखा है कि लूणकर्ण के चार पुत्र थे, जिनमें से सब से बड़ा (नाम नहीं दिया है, रत्नसिंह होना चाहिये) महाजन श्रीर उसके साथ के एकसी चालीस गांव मिलने पर वीकानेर से श्रपना स्वत्व त्याग वहीं श्रपना ठिकाना बांध रहने लगा। तब उसका छोटा भाई जैतिसिंह वि॰ सं॰ १४६६ (ई॰ स॰ १४१२) में बीकानेर की गद्दी पर बैठा (जि॰ २, पृ॰ ११३२), परन्तु जैतिसिंह के गद्दी पर बैठने के संवत् के समान ही टॉड का उपर्युक्त कथन निराधार है। जयसोम-रचित 'कर्मचन्द्र-वंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' से तो यही पाया जाता है कि जैतिसिंह ही लूणकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, क्योंकि उसका नाम उसने लूणकर्ण के पुत्रों में सर्व-प्रथम दिया है। (श्लोक १४४-७)।

नैणसी ने भी जैतसी को ही लूणकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र जिखा है (ख्यात; जि॰ २, ए॰ १६६)। ऐसा ही 'आर्यश्राख्यानकत्पदुम' से भी पाया नाता है (पृ॰ १०६)।



राव जेतसी

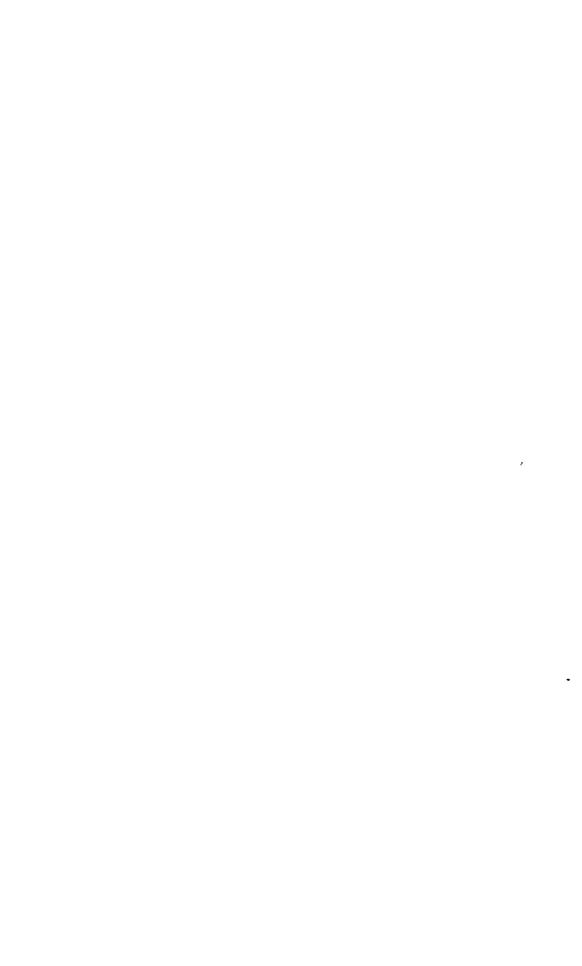

जन्म

१४४६ कार्तिक सुदि म (ई० स०१४म६ ता० ३१ अक्टोबर) को हुआ था'।

जब ढोसी नामक स्थान में पिता के मारे जाने का समाचार जैतसी के पास बीकानेर पहुंचा तो उसी समय उसने राज्य की बाग-डोर श्रपने हाथ में

नीदावत कल्यायमल का बीकानेर पर चढ भाना ले ली। उधर बीदावत उदयकरण के पुत्र फल्याण-मल<sup>र</sup> ने बीकानेर पर श्रधिकार करने की लालसा से शीव ही उस ओर प्रस्थान किया, परन्तु इसी धीच

जैतसी ने गढ़ तथा नगर की रज्ञा का समुचित प्रयन्ध कर लिया श्रीर उस (कल्याणमल ) के श्राते ही उससे कहलाया कि वापस लीट जाश्री। कल्याणमल ने इसके प्रत्युत्तर में कहलाया कि में शोक प्रदर्शन करने के लिए आया हूं, परन्तु जैतसी ने उसके इस कथन पर विश्वास न किया, जिसपर उसने वहां से लीट जाने में ही बुद्धिमानी समभी ।

अपने पिता को घोका देने का वदला लेने के लिए वि० सं० १४८४ आश्वित सुदि १० (ई० स० १४२७ ता० ४ अक्टोवर) को जैतसी ने अपनी

होणपुर पर चड़ाई करने के लिए भेजी । उद्यकरण का पुत्र कल्याणमल सेना का आगमन

सुनते ही भागकर नागोर के ख़ान के पास चला गया। तय जैतसी ने वहां की गही पर धीदा के पीत्र सांगा को, जो संसारचन्द का पुत्र था, चैठाया ।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ६। ग्रुंशी देवीमसाद, राव जैतसीजी का जीवमचरित्र; प्र॰ ६१। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८२। पाउलेट; गैज़ेटियर घॉव् दि बीकामेर स्टेट; प्र॰ १२।

<sup>(</sup>२) ठाकुर बहादुरसिंह की जिखी हुई 'वीवावतों की ख्यात' में कल्यायामल के साथ नवाव (नारनोक्ष ) का भी वीकानेर जाना । जिखा है (ए० ४४-६)।

<sup>(</sup>३) इयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १-१० । मुंशी देवीमसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ६१-२। बीरविनोद; साग २, प्र॰ ४८२। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ १३। इनमें कल्यायामल के स्थान में उसके पिता उदयकरण का नाम दिसा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>४) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १०। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी

श्रतन्तर उसने एक सेना के साथ सांगा को सिंहाणकोंट की श्रोर जोहियों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि उनमें से घहुतों सिंहाणकोट के जोहियों पर ने उसके पिता के साथ धोका किया था। इस श्राक्रमण स्थानमण श्राक्रमण में सांगा को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई श्रोर

जोहियों का सरदार तिहुणपाल लाहीर की तरफ़ भाग गया ।

जैतसी की वहन वालावाई आमेर के राजा पृथ्वीराज को व्याही थी। उस( पृथ्वीराज )के देहांत से कुछ पीछे रत्नसिंह आमेर का स्वामी हुआ।

फछवाहे सांगा की सहायता करना यालावाई का पुत्र सांगारत्नसिंह का सौतेला भाई था अतः उसमें और रत्नसिंह में अनवन हो गई, जिससे वह वीकानेर में अपने मामा जैतसी के पास चला

गया। रत्नसिंह ख़ूच शराव पिया करता था, श्रतएव श्रन्छा श्रवसर देखकर

का जीवनचरित्र; ए० ६२ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४७=। ठाकुर बहादुरसिंह; वीदा-वर्तों की ख्यातः; ए० ४६ । पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकामेर स्टेट; ए० १३ ।

टॉड लिखता है कि जैतसी ने वीदा के वंशजों को श्रधीन वनाया श्रीर वह उनसे ख़िराज श्रादि लेने लगा (राजस्थान; जि॰ २, प्र॰ ११६२) । संभव है कि सांगा के गदी वैठने के समय से वीदावर्तों ने वीकानेर की श्रधीनता पूर्ण रूप से फिर स्वीकार की हो। वीदा श्रीर उसके वंशजों से वीदावर्तों की सात शाखाएं चलीं, जो नीचे लिखे श्रनुसार हैं—

- १. वीदा के प्रपीत्र गोपालदास के पुत्र केशोदास से 'केशोदासोत'।
- २. उपर्युक्त केशोदास के भाई तेजसिंह से 'तेजसीयोत'।
- ३ डपर्युक्त तेजसिंह के भाई जसवंतसिंह के पुत्र मनोहरदास से 'मनोहरदासोत'।
- ४ उपर्युक्त मनोहरदास के भाई पृथ्वीराज से 'पृथ्वीराजीत'।
- वीदा के पीत्र सांगा के भाई सुरा के पुत्र खंगार से 'खंगारोत' ।
- ६ उपर्युक्त खंगार के पुत्र किशानदास के प्रपीत्र मानसिंह से 'मानसिंहोत'।
- ७. उपर्युक्त सांगा के माई पाता के पुत्र मदनसिंह से 'मदनावत'।
- (१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १०। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए॰ ६२-३ । पाठलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ १३।

उसके सरदारों ऋदि ने भूमि को दबाना शुरू किया। जब यह ख़बर सांगा को बीकानेर में मिली तो उसने अपने मामा जैतसी से सारा हाल कहकर सहायता मांगी। जैतसी ने षणीर', रक्तसिंह<sup>3</sup>, किशनसिंह<sup>3</sup>, खेतसी<sup>8</sup>, सांगा , महेशदास , भोजराज , बीका देवीदास , राव बैरसल आदि सरदारों के साथ एक बड़ी सेना सांगा के संग कर दी। श्रमरसर पहुंचने पर रायमल शेखावतभी उत्तसे आ मिला। उन दिनों आमेर में रत्नसिंह का सारा राजकार्य उसका मंत्री तेजसी (रायमलोत) चलाता था। रायमल ने उससे कहलाया कि राज तो सांगा को ही मिलेगा, अतएव अच्छा हो कि तम उससे मिल जाश्रो। इसपर तेजसी सांगा से पिला श्रीर उसी के पत्त में हो गया। उस-(तेजसी)के द्वारा सांगा ने कर्मचन्द नरूका की, जिसने श्रामेर की वहुतसी भूमि अपने अधिकार में कर ली थी, मारने की सलाह की। फिर मौजावाद पहुंचने पर तेजसी ने जैमल के द्वारा, जो कर्मचन्द का भाई था श्रीर तेजसी के यहां काम करता था, उस(कर्मचन्द)को श्रपने पास बुलवाया जहां वह लाला सांखला के हाथ से मारा गया। जैमल ने, जो साथ में था, इसका बदला तेजसी को मारकर लिया और वह सांगा को भी मार होता, परन्तु इसी बीच वह उस(सांगा)के श्रादमियों-द्वारा मारा गया। श्रनन्तर सांगा ने श्रामेर के बहुत से भाग पर श्रधिकार कर लिया और श्रासपास के सरदार उससे श्रा मिले। श्रामेर के सिंहा-सनारूढ़ स्वामी से उसने छेड़-छाड़ करना उचित न समभा, श्रतएव श्रपने

<sup>(</sup>१) कांधल का पौत्र, चाचाबाद का स्वामी।

<sup>(</sup>२) राव जैतसी का भाई, महाजन का ठाकुर ।

<sup>(</sup>३) कांधक का पौत्र, राजासर का रावत ।

<sup>(</sup>४) कांपल का पीत्र, साहवे का स्वामी।

<sup>(</sup> ४ ) यीदा का पौत्र, वीदासर का स्वामी।

<sup>(</sup> ६ ) मंदला का वंशज, सारूंदे का स्वामी ।

<sup>(</sup> ७ ) भेजू का स्वामी ।

<sup>( = )</sup> घइसीसर का स्वामी।

<sup>(</sup> ३ ) चापा स्रांक्षता का भाई।

लिए सांगानेर नामक नगर श्रलग वसाकर वह वहां रहने लगा। रत्नसिंह (महाजन) तो उसके पास ही रह गया श्रीर श्रेप सव फ़ीज वीकानेर लीट गई<sup>3</sup>।

जोधपुर के राव सूजा के वेटे—वीरम, वाघा श्रोर शेखा—थे। वाघा के पुत्र का नाम गांगा था। सूजा जब गद्दी पर था, तभी मारवाड़ के वड़े-वड़े सरदार पाटवी वीरम से अप्रसन्न रहते थें। श्रतपव सूजा का परलोक सहायता करना वास होने पर उन्होंने वीरम के स्थान में गांगा को जोधपुर का राव वना दिया। स्वामिभक्त महता रायमल ने इसका विरोध किया, परन्तु सरदारों श्रादि ने जब न माना तो वह वीरम के साथ सोजत में, जो वीरम को जागीर में दे दिया गया था, जा रहा। वहां रहकर उसने कई वार वीरम को गद्दी दिलाने का प्रयत्न किया, परन्तु श्रन्त में गांगा पर चढ़ाई करने में वह मारा गया श्रीर सोजत पर गांगा ने श्रिधकार कर लिया। श्रनन्तर शेखा, हरदास ऊहड़ से मिलकर, जोधपुर

<sup>(</sup>१) मुंहर्णोत नैग्पसी की ख्यातः जि॰ २, पृ॰ ६ (टिप्पण् १)। दयालदास की प्यात, जि॰ १, पत्र १०। मुंशी देवीत्रसाद, राव जैतसीजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ६२-४। पाउलेटः, गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ १३।

<sup>(</sup>२) त्याता द्यादि में राजपूत सरदारों की अप्रसन्नता का कारण यह दिया है कि जिन दिनों मारवाइ में सूजा राज करता था उस समय एक दिन कुंद्ध ठाकुर वहां आये। उस दिन निरन्तर वर्षा होने क कारण वे अपने डेरो पर न जा सके और पाटवी वीरम की माता से उन्होंने अपने भोजन आदि का प्रवन्ध करा देने को कहलाया, परन्तु उसने ध्यान न दिया। तब उन्होंने गांगा की माता से अर्ज़ कराई, जिसने उनका बढ़ा सत्कार किया। तभी से ठाकुर वीरम से अप्रसन्न रहने लगे और उन्होंने सूजा के बाद गांगा को गद्दी पर वैटाने का निश्चय कर लिया (मुंहणोत नेंग्सी की स्यात; जि० २, पृ० १४४। दयालटास की स्यात, जि० २, पत्र ११)।

<sup>(</sup>३) राटोद हरदास मोक्लोत के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मुंहणोत नेगासी की त्यात, जि॰ २, पृ॰ १४७-१४२। यह राव श्रास्थान के पौत्र ऊहद का वंशघर था।

हस्तगत करने का उद्योग करने लगा। गांगा ने, जिसका पच वहुत चलवान था, भूमि के दो भाग कर सुलह करनी चाही, परन्तु शेखा ने, हरदास के कहने के अनुसार, इस शर्त को स्वाकार न किया। तब गांगा ने श्रादमी भेजकर बीकानेर के राव जैतसी से सहायता मांगी, जिसपर उस(जैतसी)ने रतनसी, वणीर, खेतसी, सांगा, वैरसल (पुगल का), महेशदास श्रादि अपने सरदारों के साथ एक वड़ी सेना एकत्रकर वि० सं० १४=४ मार्ग-शीर्ष वदि ७ (ई० स० १४२८ ता० ३ नवम्पर) को जोधपुर की छोर प्रस्थान किया'। उधर शेखा ने हरदास को नागोर के सरखेत्रवां के पास से सहायता लाने के लिए भेजा। नागोर की सीमा पर के २०० गांव मिलने के वादे पर सरखेत ख़ां श्रीर उसका पुत्र दीलत ख़ां एक विशाल फीज के साथ शेखा की मदद के वास्ते रवाना हुए और उन्होंने विराई गांव में डेरा किया। गाघांणी गांव में गांगा के डेरे हुए जहां जैतसी भी श्राकर सिमलित हो गया। गांगा ने पुनः एकवार सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु शेखा ने कुछ ध्यान न दिया। दूसरे दिन विरो त्री दलों की मुठभेड़ होने पर भी जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो ख़ान ने शेखा से कहा कि तुमने तो कहा था कि हमारे सामने वे ठहरेंगे नहीं, अब यह क्या हुआ। शेखा ने उत्तर दिया कि वे भाग तो जाते, परन्तु जो बरुर की मदद पर बीकानेर है। ख़ान के हृदय में उसी समय सन्देह ने घर कर लिया। इतने ही में गांगा ने अपने धतुष से एक तीर छोड़ा, जो खान के महावत को लगा। किर तो जैतसो के राजपूतों ने ख़ान के द्दाथी को जा घेरा श्रीर रन्नसिंह ने

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में गांगा-द्वारा जैतसी के बीकानेर से सहायतार्थ खुलवाये जाने का वृत्तान्त नहीं दिया है। उक्र ख्यात में केवल इतना लिखा है कि जैतसी उन दिनों नागाएग गांव में मानता करने नया था श्रीर युद्ध में शामिल हो गया। उक्र ख्यात में राठोड़ों की शेखा तथा मुसलमानों पर की इस विजय का सारा श्रेय गांगा को दिया है (जिल्द १, पृ॰ ६४), परन्तु उससे बहुत प्राचीन मुंहणोत नेणसी की ख्यात में स्पष्ट लिखा है कि गांगा ने राव जैतसी को बिकानेर से सहायतार्थ खुलवाया, जिसपर वह श्रवनी सेना सिहत श्राया श्रीर उसी की वजह से गांगा की विजय हुई (जिल्द २, पृ॰ १४०-२)।

हाथी के एक वर्ड़ी ऐसी मारी, जिससे वह घूमकर भाग गया । साथ ही सारी यवन सेना भी रण तेत्र छोड़कर भाग गई । शेखा के अकेले रह जाने से उसकी पराजय हो गई, हरदास मारा गया और नवाय का सारा सामान विजेताओं के हाथ लगा। गांगा तथा जैतसी को, शेखा युद्धतेत्र में नियट घायल दशा में मिला। होश में लाये जाने पर जब उसका जैतसी से सामना हुआ तो उसने कहा—"रावजी, भला मेंने तुम्हारा क्या विगाड़ा था, जो यह चढ़ाई की। हम चाचा-भतीजे आपस में निपट लेते।" इतना कहने के साथ ही वह मर गया। उसका अन्तिम संस्कार करने के उप-रान्त गांगा तथा जैतसी अपने-अपने डेरों में गये। वहां से विदा होकर जैतसी वीकानेर लौट गया ।

<sup>(</sup>१) ख्यातों भादि से पाया जाता है कि ख़ान का हाथी भागकर मेड़ते पहुंचा, जहां वीरम दूरावत ने उसे पकड़ लिया। राव गांगा के पुत्र माखदेव ने वीरम से वह हाथी मांगा, परन्तु वीरम ने देने से इनकार कर दिया, यही मालदेव भौर वीरम के बीच के वैमनस्य का कारण हुआ, जिसका कृतांत आगे लिखा जायगा।

<sup>(</sup>२) एक श्रज्ञात नामा चारण के बनाये हुए प्राचीन छुप्य में वि॰ सं॰ ११८१ कार्तिक विद १३ (ई॰ स॰ ११२८ ता॰ ११ अन्दोबर) को राव जैतसी और मुग्ल (मुसलमान) ज्ञान में लालाणिया (बिकानेर और नागोर की सीमा पर नागोर से १८ मील पश्चिम) नामक स्थान में युद्ध होना तथा खान का हारकर मागना लिला है (जनेल श्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव् वंगाल; न्यू सीरीज़ संख्या १३, ई॰ स॰ १६१७, ए॰ २४१)। सम्भवत यह कथन सरखेलाज़ां तथा उसके पुत्र दौलतां से सम्बन्ध रखता हो। उनके साथ की लड़ाई का संवत् ख्यातों श्रादि में एक सा नहीं, किन्तु मृंदियाइवालों की ख्यात में ११८१ तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में ११८६ मागिशीर्य सुदि १ (ई॰ स॰ ११२६ ता॰ २ नवम्बर) दिया (जि॰ १, प॰ ६४) हे और यह लड़ाई सेवकी के तालाव पर होना लिखा है। सेवकी शायद जासायिया के पास ही कोई स्थान श्रथवा तालाव हो।

<sup>(</sup>३) मंहणोत नैणसी की ज्यात; जिल्द २, पृ० १४४-१४२ । द्याबदास की स्त्रात, जि०२, पत्र ११-१३ । मुंशी देवीनसाद, राव जैतसीनी का जीवनचरित्र; प्र० ६४-७० । वीरिवनोद, साग २, प्र० ४८२ । पाडबेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्ट्रेंद्र प्र० १४-१४ ।

वीतृ सूजा-रचित 'राव जैतसी रो छन्द' में लिखा है—'मुगलों ने प्रवेशकर केवल थोड़े से समय में ही उत्तरी-भारत के वहुत से प्रदेशों पर

कामरां से युद्ध

श्रापना श्राधिपत्य कर लिया था । देवकरण पंचार ने बावर के उत्कर्ष को रोकने की चेप्रा की, परन्त

युग्लों के विशाल सैन्य के सामने उसे पराजित होना पड़ा। फिर भाखर, श्ररोड़, मुलतान, खेड़, सातलमेर, उच्च, मुम्मण-वाहण, मारोठ, देरावर, भरेहा, वगा, भंभेरी, मांगलोर, जम्मू, सिरमौर, लाहौर, देपालपुर श्रादि स्थान एक-एक करके उस(वावर) के श्रधीन हो गये। जानू, खोखर, विरहा, यादव, तंवर एवं चहुआण जातियों को परास्तकर वावर ने उनके गढ़ों को नष्ट कर दिया। अनन्तर सुलतान इब्राहीम लोदी से दिल्ली, मीरों से आगरा तथा पठानों से वयाना भी उसने ले लिये और जौनपुर, अयोध्या एवं विहार (प्रान्त) भी उसके अधिकार में आ गये। मेवाड़ का महाराणा सांगा उसका अवरोध करने के लिए आगरे गया, परन्तु वह पराजित हुआ। फिर यावर ने अलवर और मेवात का विध्वंस करने के उपरान्त आमेर, सांभर तथा नागोर को विजय किया।

'बाबर की मृत्यु होने पर, उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया, जिनमें से कामरां ने लाहौर को अपने अधिकार में कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की'। उस समय तक भारत (उत्तरी) के प्राय: सभी छोटे-बड़े राज्य मुग़लों के अधीन हो गये थे (?), केवल राठोड़ों का राज्य ही ऐसा बच रहा था, जिसकी स्वतंत्रता पर आंच न आई थी। तय भारत के उत्तरी प्रदेश के स्वामी कामरां ने एक बड़ी फ़ीज के साथ मारवाड़ की ओर मुख मोड़ा। सतलज को पारकर वर्ठिडा (भर्टिडा) तथा अभोहर के बीच से अप्रसर हो, मुग़ल सेना ने भटनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। भटनेर (हनुमानगढ़) उन दिनों खेतसी (कांधल के पीत्र) के

<sup>(</sup>१) हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद कामरां को काबुत्त, कन्दहार, गृज़नी सौर पंजाब के इलाक़े सैंपि थे (बील; मोरिएन्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी; ५०२०८)।

श्रिधकार में था<sup>3</sup>। मुरालों ने उसके पास अधीनता स्त्रीकार कर लेने के लिए दूत भेजे, परन्तु इसके उत्तर में निर्माक बीर खेतसी युद्ध करने को उद्यत हो गया। तीरों श्रीर तोपों की वर्षा करते हुए जब मुगलों ने गढ़ की दीवार पर चढ़कर भीतर प्रवेश करना प्रारम्भ किया, तब खेतसी द्वार खोल जैसा, राणिगदेव श्रादि श्रपने वीरों के साथ उनपर टूट पड़ा श्रीर खड़ता हुश्रा मारा-गया। फल-स्वरूप भटनेर के गढ़ पर मुगलों का श्रिधकार हो गया ।

(१) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में खेतसी के भटनेर लेने की बात इस प्रकार लिखी है—'भटनेर में वादशाह हुमायूँ का थाना रहता था। उस वक्न खेतसी से एक कानूंगों ने आकर कहा कि यदि तू मेरी सहायता करता रहे तो तुमें गढ़ दिलवाऊं। उस कानूंगी को निकालकर दूसरा नियत कर दिया गया था, उसी जलन के मारे वह खेतसी के पास गया था। खेतसी ने कहा—''मली वात है, में भी यही चाहता हूं।'' अपने काका और वावा प्रणमल कांधलोत और दूसरे कई राजपूरीं को साथ ले, कानूंगों को आंगे कर वह चढ़ धाया।कानूंगों ने पहले स्वयं गढ़ में प्रवेशकर एक रस्से के सहारे खेतसी तथा उसके साथियों को ऊपर चढ़ा लिया। इस प्रकार गई खेतसी के कृत्वे में आ गया (जिल्द २, प्र० १६२)।'

इसके विपरीत दयालदास की ख्यात में लिखा है कि राव जैतसी की आशा प्राप्तकर प्राप्त प्रादि की सहायता से साहवे के ठाक्कर अरड़कमल (कांधजोत) ने सृहू चायछ से भटनेर का गढ़ छीन लिया था (जि॰ २, पत्र १४)।

(२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात में जिला है—'वद्गच्छ का एक यती बीकानेर में रहता था। उसके पास कोई भच्छी चीज़ थी। राव जैतसी ने वह चीज़ उससे मांगी, परेंतु यती ने दी नहीं, तब राव ने उसे मारकर वह वस्तु जो जी। फिर कामरां (हुमायूं का माई जो कावुज में राज करता था) हिन्दुस्तान पर चढ़ भाया। उस यती का चेला उससे मिलकर उसे मटनेर पर चढ़ा जाया (जि०२, प्रध इत्२-६३) व

द्वालदास की ख्यात में लिखा है कि भावदेव सूरि नाम के एक जैन पंडित ने, जिससे राठोदों से इन्छ कहा-सुनी हो गई थी, दिल्ली जाकर कामरां से मटनेर के गई की बहुत प्रशंसा की, जिसपर उस(कामरां) ने ससेन्य भाकर मटनेर को घेर लिया। इन्छ दिनों के युद्ध के बाद उस गढ़ का स्वामी खेतसी मारा गया और वहां कामरां का शिकार हो गया (जि॰ २, पत्र १४), परन्तु एक जैन पंडित के दिल्ली नाकर

'वहां से कामरां की फ़्रीज वीकानेर की श्रोर श्रग्रसर हुई, जिसकी धूचना दूतों ने ज़ाकर राव जैतसी कों दी। घहां पहुंचकर भी मुगलों ने श्राधीनता स्वीकार करने का पैगाम जैतसी के पास भेजा, परन्तु उसने धीका के वंशज के अनुरूप ही उत्तर दिया—"जाओं, कामरां से कह देना कि जिस प्रकार मेरे वंश के मलीनाथ, सतसल ( सांतल ), रणमल, जोधा, चीका, दूदा, लूणकर्ण गांगा श्रादि ने मुसलमानों का गर्व-भंजन किया था, उसी प्रकार मैं भी तेरा नाश करूंगा।" दूतों ने यह उत्तर जाकर घ्रपने स्वामी से कहा, जिसपर उसने अपनी सेना सहित तलहरी में प्रवेश किया। जैतसी ने इस अवसर पर इतनी बड़ी सेना का सामना करना उचित न समभा श्रीर श्रपनी भयभीत प्रजा को श्रागे कर वह वहां से दूर हट गया। केवल भोजराज रूपावत कुछ भाटियों के साथ वीकानेर के गढ़ (पुराना) की रज्ञा के लिए रह गया, जिले मारकर मुखलों ने वहां पर अधिकार कर लिया, परन्तु जैतसी भी चुप न बैठा रहा। इसी वीच में उसने एक वड़ी सेना मुगुलों का सामना करने के लिए एकत्र कर ली। श्रपने भाइयों में से तेजसी, रतनसिंह, नेतसी श्रीर रामसिंह एवं श्रपने सरदारों में से हरराज, सांगता (सांगा), ढूंगरसिंह, जयमल (जग्गा का वंशज), संकरसी, नारायण, जगा ( कञ्चवाहा ), श्रमर्रासेंह, गांगा, पृथ्वीराज, रायमल, भीम, संश्रामसिंह (सोढ़ा), दुर्जनसाल ( अदावत ) स्रादि चुने हुए १०६ वीर राजपूत सरदारों तथा सारी सेना के साथ उसने वि० सं० १४६१ मार्गशीर्ष विद ४ ( ई० स० १४३४ ता० २६- अक्टोबर) को रात्रिं के 'समय' मुग़लों की सेना पर आक्रमण कर दिया'। राठोड़ों के इस प्रवल इमले का सामना सुग़ल सेंना कामरां, को भटनेर पर चढ़ा लाने की वात निराधार है, क्योंकि यह घटना बावर की मृत्यु (वि॰ सं॰ १४८७=ई॰ स॰ १४३०) के वाद् की है, जब कामरां लाहौर में था

वैतसीजी का जीवनचरित्र, ए० ७४ श्रादि ), परन्तु इस सम्बन्ध में बीद्व सूजा का

भीर वह वहां से ही चढ़कर आया होंगा।

(१) ख्यातों आदिं में वि॰ सं॰ १४६४ आश्विंन सुदिं ६ ( ईं॰ स॰ १४३८ ता॰ २६ सितंबर) को रात्रि के समय राव केंत्रसी का कामरां की फ्रीज पर प्राक्षमण करना लिखा है ( व्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १४ । गुंशी देवीप्रसाद; राव

न कर सकी श्रीर मैदान छोड़कर लाहौर की श्रीर भाग खड़ी हुई। जैतसी की मुसलमानों पर यह विजय राठोड़ों के इतिहास में चिरकाल तक श्रमर रहेगी ।

बीठ् सूजा के कथन में अतिशयोक्ति अवश्य पाई जाती है, परन्तु मूल कथन विश्वसनीय है। डाक्टर टेसिटोरी के कथनानुसार यह प्रंथ उक्त घटना से लगभग एक वर्ष पीछे लिखा गया था, इसलिए इसका अधिकांश ठीक होना चाहिये।

जोधपुर राज्य का अधिकांश भाग राव गांगा के द्दाथ से निकल कर, केवल दो परगने (जोधपुर और सोजत) ही उसके अधीन रह गये राव मालदेव की वीकानेर पर थे। यह वात उसके ज्येष्ठ पुत्र मालदेव को खटकती चढाई और जैतसिंह का थी और वह उसे मारकर गद्दी हस्तगत करना मारा जाना चाहता था। पहले तो मालदेव ने विप देकर अपने पिता को मारने का प्रयत्न किया, परन्तु जय इसमें सफलता न मिली तो उसने अवसर पाकर एक दिन उस(गांगा)को भरोसे पर से, जहां वैठ कर वह दातुन कर रहा था, नीचे गिराकर मार डाला और वि० सं० १४८८ आवण सुदि १४ (ई० स० १४३१ ता० २६ जुलाई) को स्वयं जोधपुर की गदी पर वैठ गया नागोर, सिवांणा आदि स्थानों पर अधिकार

फथन ही श्रधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उसने उक्क घटना के कुछ समय बाद हीं श्रपना ग्रन्थ रचा था।

<sup>(</sup>१) छन्द १०८-४०१। मुंहर्योत नैग्सी की ख्यात (जिव्द २, १० १६३) में भी राव जैतसी का कामरां को प्रास्त कर भगाना जिखा है।

शिवा (सम्भवतः चारण) के वनाये हुए एक.गीत में भी जैतसी-द्वारा कामर्रा की फ़ौज के परास्त किये जाने का उन्लेख हैं (जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् वंगाल, न्यू सीरीज़ १३, ईं० स० १६१७, ए० २४२-४३)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्यात, जिल्द १, ए० ६८।

टयालट्रास की रयात में वि॰ सं॰ १४८८ ज्येष्ठ विद ३ (ई॰ स॰ १४६१ ता॰ ४ मई) को मालट्रेय का जोधपुर की गद्दी पर बैठना लिखा है (जि॰ २, पत्र १४)।

करने के अनन्तर वि० सं० १४६८ (ई० स० १४४१) में उसने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कूँपा महराजोत' एवं पंचायण करमसियोत' की अध्यक्ता में एक बड़ी सेना भेजी । इस सम्बन्ध में जयसोम अपने 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखता है—

'किसी समय मालदेव सेना के साथ जांगलदेश (वीकानेर राज्य) पर श्रिथकार जमाने की इच्छा करने लगा । तय जैत्रिसंह (जैतिसंह ) ने मंत्री (नगराज³) से कहा कि मालदेव यलवान है, हम लोगों से जीता नहीं जा सकता। इसलिए उसके साथ लड़ाई की इच्छा करना फलदायक नहीं। सुना जाता है, वह यहां पर चढ़ाई करनेवाला है, इसलिए उसके चढ़ श्राने के पहले ही उपाय की मंत्रणा करनी चाहिये। फिर श्रा जाने पर क्या हो सकता है ? तव निपुण मंत्री ने यह सलाह दी कि शेरशाह का श्राश्रय लेना चाहिये। इसके विना हमारा काम न निकलेगा; क्योंकि समर्थ की चिन्ता समर्थ ही मिटा सकता है—हाथी के सर की खुजलाहट यहे वृत्त से ही मिट सकती है। यह सुनकर जैतिसंह ने कहा—"श्रपना काम सिख करने के लिए तुमने ठीक कहा । श्रपने से यढ़कर गुणवान की सेवा निष्कल होने पर भी श्रच्छी है; सफल होने पर तो कहना ही क्या! इसलिए तुम्हीं सोत्साह मन से शाह के समीप जाश्रो, क्योंकि मानस-सरोवर के बिना इंस प्रसन्न नहीं होते।" फिर नज़राने के उपायों में चतुर मंत्री मगराज "जो श्राहा" कहकर चित्रयों की सेना लेकर (श्रच्छे) शकुनों से

<sup>(</sup>१) छूंपा जोधपुर के राव रिड्मल (रणमल) का प्रपेत्र, अखैराज का पौत्र श्रौर महराज का पुत्र था। ढूंपा से राठोड़ों की छूंपावत शाखा चली। कई ढूंपावत सरदार इस समय भी जोधपुर राज्य में विधामान हैं, जिनमें मुख्य श्रासोप का सरदार है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर के राव जोधा के एक पुत्र का नाम कर्मसी था। कर्मसी का एक पुत्र पंचायण था।

<sup>(</sup>३) जोधपुर के राव जोधा ने जब अपने पुत्र विक्रम (बीका) को जांगल-देश विजयकर नवीन राज्य स्थापित करने को भेजा, उस समय मंत्री वत्सराज को भी उसके साथ कर दिया था । नगराज उक्त मंत्री वत्सराज के दूसरे पुत्र वरसिंह का पुत्र था।

अपने अर्थ के सिद्ध होने का अनुभव कर, वादशाह के पास पहुंचा। मंत्रणा में निपुण नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भेट करके ग्रूरवीरों की रक्षा करनेवाले सुलतान को प्रसन्न किया । (अपनी अनुपस्थिति में) शत्रु की चढ़ाई के डर से (राजकुमार) कल्याण सिहत सब राजपरिवार को उस (नगराज) ने सारस्वत (सिरसा) नगर में छोड़ा था। मालदेव के मरुस्थल लेने के लिए आने पर जैतिसिंह कोध से विकराल मुख होकर युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सम्मुख आया। युद्ध आरंभ होने पर मंत्री भीम योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यानपूर्वक राजा के सामने स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संग्राम में जैतिसिंह के मारे जाने पर मालदेव जांगल देश छीनकर जोधपुर लोट गया ।

इसके विपरीत ख्यातों आदि में लिखा है कि अपने सरदारों, कूंपा
महराजोत पवं पंचायण करमिसयोत को साथ ले मालदेव के बीकानेर
पर चढ़ आने पर, राव जैतसी ससैन्य उसके मुकाविले को आया और
गांव साहेवा (सोहवा) में डेरे हुए। सांखला महेशदास और रूपावत
भोजराज (भेलू व चाखू का ठाछुर) को उसने गढ़ तथा नगर की रहा
के लिए वीकानेर में छोड़ दिया। जैतसी ने किसी समय पठानों से कुछ
घोड़े खरीदे थे, जिनका दाम कामदारों ने चुकाया नहीं था, जिससे वे सब
सोहवे में अपने दाम मांगने आये। जैतसी ने ऐसे समय किसी का भी ऋण
रखना उचित न समका, अतपव अपने सेवकों को यह आदेश देकर कि में
लौटकर न आऊं तव तक मेरे जाने का समाचार किसी पर खोला न जाय
उसने तत्काल पठानों के साथ वीकानेर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने
पर उसने कार्यकर्त्ताओं को डांटा और रुपया चुका देने को कहा, परन्तु
उस समय पठानों ने रुपया लेने से इनकार कर दिया। इन बातों के कारण
जैतसी को सोहवे लौटने में प्राय: एक प्रहर लग गया; परन्तु इसी बीच

<sup>(</sup>१) भीम (भीमराज) मंत्री वत्सराज के तीसरे पुत्र नरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था।

<sup>(</sup>२) कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यम् श्लोक २०४ से २१ ।

उसके चले जाने का समाचार सारी सेना में फैल चुका था और अधिकांश सरदार आदि अपनी-अपनी सेना के साथ वापस जा चुके थे ! उधर जैसे ही मालदेव को अपने चरों-द्वारा जैतसी के लौटने का समाचार मिला वैसे ही उसने उसपर आक्रमण कर दिया। जैतसी ने वचे हुए लगभग १५० राजपूतों के साथ उसका सामना किया, परन्तु मालदेव की सेना बहुत अधिक थी, जिससे १७ आदिमियों को मारकर वह अपने सय साथियों सिहत हसी युद्ध में काम आया। विजयी मालदेव ने नगर में प्रवेश किया, परन्तु इसके पहले ही भोजराज ने जैतसी के परिवार को सिरसा भिजवा दिया था। तीन दिन तक गढ़ के भीतर रहकर चौथे दिन भोजराज अपने साथियों सिहत मालदेव की फ़ौज पर टूट पड़ा और वीरतापूर्वक खड़कर काम आया। मालदेव ने गढ़ तथा नगर पर अधिकार कर लिया और कूंपा तथा पंचायण को वहां का इन्तज़ाम करने के लिए नियुक्त किया'।

ख्यातों ऋादि में जैतासिंह के मारे जाने का समय वि० सं० १४६ दें चैत्र विद ११ (ई० स० १४४२ ता० १२ मार्च) दिया है , जो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी स्मारक छत्री के लेख में वि० सं० १४६ फाल्गुन

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जिल्द २, पन्न १४-१६ । वीरिवनोद भाग २, ए० ४=३ । मुंशी देवीप्रसाद, राव जैतसीजी का जीवनचरित्र, ए० ७४-=२ । पाउलेट, गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट, ए० १६-७ । ख्यातों के अनुसार जैतसी की मृत्यु के अपरान्त कुंवर कल्याणमल का भोजराज-द्वारा सिरसा भिजवाया जाना कल्पना मान्न ही है । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन कि मंत्री नगराज शेरशाह सूर के पास जाते समय ही कुंवर और राजपरिवार को सिरसा छोड़ गया था, अधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उस (जयसोम )का ग्रन्थ ख्यातों भादि से बहुत प्राचीन है ।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। वीराविनोद; भाग २, पृ॰ ४८३। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ८०। पाठलेट; गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ १६। जोधपुर राज्य की ख्यात में जैतसी के मारे जाने का समय वि॰ सं॰ १४६८ चैत्र वदि ४ (ई॰ स॰ १४४२ ता॰ ६ मार्च) दिया है (बि॰ १, प्र॰ ६६), प्रन्तु अन्य क्यातों भादि के समान ही यह भी गृजत है।

सुदि ११ (ई० स० १४४२ ता० २६ फ़रवरी) को उसकी मृत्यु होना लिखा

सन्तति

जैतसी के १३ पुत्र हुए<sup>२</sup>—
(१) सोढ़ी राणी कश्मीरदे से<sup>3</sup>—

१-कल्याणमल

२-भींवराज-इसके वंश के भीमराजीत घीका कहलाये।

३—ठाकुरसी—इसने जैतपुर वसाया ।

ध-मालदे।

४-कान्द्रा।

(२) सोनगरी राखी रामकुंबरी से— १—श्टंग—इसके वंश के श्टंगराजीत वीका कहलाये।

(१) त्रायास्मिन् शुभसंत्रत्सरे १४६६ वर्षे शाके १४६३ प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे फाल्गुनमासे शुभे शुक्लपत्ते तिथौ एकादश्यां रावजी प्राजी लूग्फरगाजी तत्पुत्रः रावजी श्रीजैतसिंहजी वर्मा तिसृभिः धर्मपद्गीभिः परमधाम मुक्तिपदं प्राप्तः ।

(२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। वीराविनोद भाग २; पृ॰ ४८३। सुंशी देवीप्रसाद; राव नैतसीजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ८३-४। पाउलेट, गैज़ेटियर खाँव दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ १७।

टॉड ने जैतसी के केवल ३ पुत्र—कल्याणिसह, सिया तथा यशपाल—होना लिखा है भीर यह भी लिखा है कि उसने भ्रपने दूसरे पुत्र सिया को नारनोत (नारनोल) विजय कर दिया (राजस्थान; जि॰ २, ५० ११३२), परन्तु सिया का भ्रन्य किसी क्यात में नाम नहीं मिलता।

(३) सोदी करमीरदे तथा उससे उलक्क पांच पुत्रों के नाम जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में भी मिलते हैं—

तत्सुरतरं (?) लोके प्रथमः कल्याग्एमह्मराजोऽभूत्। श्रीमालदेवमीमो ठाकुरसीकान्हनामानौ ॥ १८०॥ कसमीरदेविजाताः पंचामी पांडवा इवापूर्वाः। व्यसनविमुक्ता दुर्योघनप्रियाः संत्यमी यस्मात्॥ १८१॥ २-सुर्जन-इसने सुर्जनसर बसाया।

६-कर्मसेन।

४-पूरणमल।

४-श्रचलदास।

६-मान।

७-भोजराज ।

द-तिलोकसी।

राव जैतसी ने जिस समय शासन की बाग-डोर अपने हाथ में ली उस समय परिस्थित वड़ी भीषण थी, क्योंकि विद्रोही सरदारों के किसी

राव जैतसी का व्यक्तित्व च्चण भी बीकानेर पर चढ़ श्राने की शंका विद्यमान थी, परन्तु सतर्क जैतसी इसके लिए पहिले से ही तैयार बैठा था श्रीर उसने थोड़े समय में ही

गढ़ म्नादि का ऐसा अञ्छा प्रवन्ध कर लिया कि छापर द्रोणपुर के स्वामी उदयकरण के वीकानेर पर छिधकार करने की लालसा से आने पर उसे निराश होकर लौटना पड़ा।

जैतसी वीर श्रीर योग्य शासक होने के साथ ही युद्धनीति का भी श्रच्छा ज्ञाता था। सदैव युद्ध के हरएक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेने के श्रनन्तर ही वह श्रपनी नीति निर्धारित करता था। प्रसिद्ध मुगल-शासक वावर की मृत्यु के वाद उसके पुत्र लाहीर के स्वामी कामरां की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर जैतसी ने श्रद्धभुत युद्ध-चातुर्य का परिचय दिया था। कामरां की विशाल वाहिनी को केवल वीरता से परास्त नहीं किया जा सकता था। जैतसी भी यह भलीभांति समस्तता था। इस श्रवसर पर उसने बड़े धैर्य श्रीर चातुर्य से काम लिया। गढ़ खाली छोड़कर उसने पहले यवन-सेना को भीतर बढ़ श्राने का लालच दिया, जिसमें वह फंस गई। फिर तो उसने उसे बुरी तग्ह हराकर भगा दिया और इस प्रकार श्रपने पूर्वजों की उपार्जित कीर्ति को श्रीर भी उज्ज्वल यमाया।

उसके अन्य गुणों में उदारता, दूरदर्शिता और वचन-पालन का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां वह इतना कठोर था कि उसने सिंहासना- कर होते ही अपने पिता के साथ धोका करनेवाले सरदारों को उपयुक्त दंड दिये विना चैन न लिया, वहां उसकी उदारता भी बहुत वढ़ी-चढ़ी थी। अपने भाइयों और अन्य सम्बन्धियों आदि को अवसर पड़ने पर उसने सहायता देने से कभी पैर पीछे न हटाया। जोअपुर के राव मालदेव की घीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार सुनते ही जब उसने देखा कि अकेले उसका सामना करना आसान नहीं, तो उसने पहले से ही अपने चतुर मंत्री नगराज को शेरशाह के पास से सहायता लाने के लिए भेज दिया और अपने परिवार को भी सुरिक्तत स्थान सिरसा में पहुंचवा दिया। यदि ख्यातों के कथन पर विश्वास किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वचन-पालन के कारण ही उसकी जान गई। जहां इसे हम दुर्लभ गुण कहेंगे, वहां राजनीति की हिए से इसे अदूरदर्शिता ही कहा जायगा।

राव जैतसी ने अपने पिता के समान ही अपने राज्य के वैभव में अभिवृद्धि की। उसके समय में प्रजा हर प्रकार से सुखी और सम्पन्न थीं। दुर्भित्त आदि संकट के समयों पर उसके समय में भी राज्य की तरफ़ से अन्नत्तेत्र आदि खोलकर पीड़ित प्रजाजनों को हर प्रकार की सुविधायें पहुंचाई जाती थीं।

<sup>(</sup>१) वीठू सूजा, जैतसी रो छन्द, संख्या ६१-१०३।

<sup>(</sup>२) दीनानाथजनानामुपकारपरायगौकधिषगाभृत् । तेने च सत्रशालां दुःकाले कालभावज्ञः ॥ १८८ ॥ (जयसोम, कर्मचन्द्रवंशोकीर्तनकं काल्यम् )।

## पांचवां अध्याय

## राव कल्याणमळ से महाराजा सुरसिंह तक

## राव कल्याणमल (कल्याणसिंइ)

राव जैतसी के ज्येष्ठ पुत्र राव कल्याणमल का जन्म सोढ़ी राणी कश्मीरदे के उदर से वि० सं०१४७४ माघ सुदि ६ जन्म (ई० स०१४१६ता०६ जनवरी) को हुआ था ।

राव जैतसी को मारकर जो अपुर के राव मालदेव ने वीकानेर पर ध्रिधिकार कर लिया श्रीर कूंपा महराजीत एवं पंचायण करमसियीत की

कल्यायामल का सिरसा में रहना वहां के प्रचन्ध के लिए छोड़कर वह जोधपुर लौट गया। ख्यातों आदि में लिखा है कि बीकानेर के आधे राज्य पर मालदेव का अधिकार हो गया था<sup>3</sup>।

मंत्री नगराज ने दिल्ली के खुलतान शेरशाह के पास जाते समय ही छुंवर

<sup>(</sup>१) कल्यायमल की लुत्री के लेख में उसे 'सहाराजाधिराज' भौर 'राहूं' (राव) लिखा है —

<sup>••••••</sup>महाराजाधिराज राइ श्रीकल्याग्यमल

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १६ । वीरविनोद; भाग २, पू॰ ४८४ । मुंशी देवीप्रसाद, राव कल्याण्मलजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ८४ ।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि०२, पत्र १६ । मुंशी देवीप्रसाद, राकः जैतसीजी का जीवनचरित्र, ए० =२।

<sup>(</sup>४) शेरशाह, जिसका श्रसली नाम प्ररीद था, हिसार का रहनेवाला था। उसका पिता हसन, सूर ख़ानदान का श्रफ़्ग़ान था, जिसकों जीनपुर के हाकिम जमालख़ां ने ससराम शीर टांडे के ज़िले ४०० सवारों से नौकरी करने के एवज़ में टिये थे। फ्ररीद कुछ समय तक विहार के स्वामी मुहम्मद लोहानी की सेवा में रहा खैर एक शेर को मारने पर उसका नाम शेरख़ां ख़ला गया। धीर प्रकृति का पुरुष होने के

कल्याणमल एवं श्रन्य राज-परिवार को सिरसा (सारस्वत) में पहुंचा दिया था, जैसा कि जयसोम के कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' से पाया जाता हैं। कल्याणमल सिरसे में रहकर ही गई हुई भूमि को पुनः हस्तगत करने का उद्योग करने लगा। इस कार्य में शेखसर का गोदारा स्वामी उसका सहायक रहा<sup>3</sup>, परन्तु कल्याणमल को, सीण शक्ति होने के कारण, इन प्रयत्नों में सफलता न मिली।

राव मालदेव बीर यो छा होने के साथ ही एक महत्वाकां सी पुरुष था। शेरशाह-छारा हुमायूं के परास्त किये जाने का समाचार जब मालदेव रेगरगाह की राव मालदेव को ज्ञात हुआ तो उसने भक्कर में हुमायूं के पास पर चहार्र इस आशय के पत्र भेजे कि में तुम्हारी सहायता को तैयार हूं अहुमायूं भक्कर की सीमा पर ता० २८ रमज़ान (वि० सं० १४६७ फाल्गुन चिंद द्वितीय १४=ई० स० १४४१ ता० २६ जनवरी) के आसपास पहुंचा थारें।

कारण उसकी शाक्षि दिन-दिन बढ़ती गई। उसने ता० ६ सफर सन् ६४६ (वि० सं० ११६६ आपाद सुदि द्वितीय १०=ई० ११३६ ता० २६ जून) को वादशाह हुमायूं को चौसा नामक स्थान (विडार) में परास्त किया और वृसरी बार हि० स० ६४७ ता० १० सुहर्रम (वि० सं० ११६७ ज्येष्ट सुदि १२=ई० स० ११४० ता० १७ मई) को कन्नोज में हराकर आगरा, लाहौर आदि की तरफ उसका पीछा किया, जिससे वह सिंध की तरफ भाग गया। इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्राप्तकर शेरख़ां उसके राज्य का स्वामी बना और शेरशाह नाम धारणकर हि० स० ६४० ता० ७ शब्बाल (वि० सं० ११६० माघ सुदि ६=ई० स० ११४२ ता० २१ जनवरी) को दिशी के सिंहासन पर बैठा (वील, ओरिएन्टल वायोग्राफिकल दिवशनरी, प्र० ३८०)।

- (१) शात्रवागममाशंक्य सकल्याग्यस्ततोऽखिलः । राजलोकोऽमुना मुक्तः श्रीसारस्वतपत्तने ॥ २१५ ॥
- (२) दयालदास की प्यात, जिल्द २, पन्न १६। पाउलेट, रोज़ेटियर बॉव् दि पीकानेर स्टेट, पृ० १७।
- (३) तयकात इ-श्रकवरी (फ़ारसी); पृ० २०४ । इतियट् ; हिस्ट्री ऑव्
  - (४) येवरिज; धक्यरनामा ( श्रंबेजी धनुवाद ), जि॰ १, ए॰ ३६२ ।

इन्हीं दिनों शेरशाह को भी एक वड़ी सेना के साथ वंगाल के स्वेदार के ज़िलाफ़ जाना पड़ा था। संभवतः इसी श्रवसर पर मालदेव ने उक्त मुग़ल वादशाह से लिखा पढ़ी की होगी, परन्तु हुमायूं ने उस समय इस विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि उसे उट्टा के शासक शाहहुसेन श्रर्घून से सहायता मिलने की श्राशा थी। जब शाहहुसेन की श्रोर से उसे निराशा हो गई, तो उसने उस( शाहहुसेन )पर श्राक्रमण किया, परन्तु इसमें भी उसे सफलता न मिली। तब उसने मालदेव की सहायता से लाभ उठाने का निश्चय किया<sup>°</sup> श्रीर उच्च व पोकरन होता हुश्रा वह फलौधी पहुंचा। वहां से उसने श्रत्काखां को मालदेव के पास भेजा<sup>र</sup>। निज़ामुद्दीन लिखता है—'जब हुमायूं भागकर मालदेव के राज्य में श्राया तव उसने शम्सुद्दीन श्चरकाख़ां को जोधपुर भेजा श्रीर स्वयं उसके श्राने की राह देखता हुश्रा वह मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेव को हुमायूं की कमज़ोरी श्रीर शेरशाह से मुकावला करने योग्य सेना का उसके पास न होना ज्ञात हुआ तव उसे भय हुआ, क्योंकि शेरशाह ने अपना एक दूत मालदेव के पास भेजकर बड़ी-वड़ी आशायें दिलाई थीं और उसने भी शेरशाह से प्रतिक्षा कर ली थी कि यथा-संभव में हुमायूं को पकड़कर श्रापके पास भेज दूंगा। इधर नागोर पर शेरशाह ने श्रधिकार कर लिया थाः श्रतः उसे भय था कि हुमायूं के विरुद्ध होने से वह मारवाङ पर भी बड़ी फ़ीज न भेज दे। हुमायूं को इस वात की सूचना न मिल जाय इसलिए उसके दूत श्रत्काखां को उसने वहीं रोक लिया, परन्तु वह मौका पाकर हुमायूं के पास भाग गया श्रीर उसने उसे यह सब खबर दे दी<sup>3</sup>।'

<sup>(</sup>१) तबकात-इ-झक्बरी (फ़ारसी), ए० २०३-२११ । इलिय ट्; हिस्ट्री भाव् इविडया; जि० ४, ए० २०७-२११।

<sup>(</sup>२) जोहर; तज़किरतुल वाक्रयात (फ़ारसी); ए० ७६-७८। स्टिवर्ट कृत भंग्रेज़ी अनुवाद; ए० ३६-३८।

<sup>(</sup>३) तबकात-इ-अकचरी—इलियट्; हिस्त्री आॅव् इरिटया; जि॰ ४, ४० २११-१२।

श्रागरा लौटने पर जैसे ही शेरशाह को हुमायूं के मालदेव के पास मारवाड़ में जाने का समाचार मिला, उसने ससैन्य उस(मालदेव) के राज्य में प्रवेश किया श्रीर दूत भेजकर कहलाया कि या तो हुमायूं को श्रपने राज्य से निकाल दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाश्रो । इस श्रवसर पर मालदेव ने शेरशाह का सामना करना बुद्धिमत्ता का कार्य न समभा; श्रतपव उसे लाचार होकर हुमायूं के विरुद्ध सेना थेजनी पड़ी। हुमायूं को इसकी खूचना श्रत्काखां श्रादि से भिल गई श्रीर वह वहां से भागकर श्रमरकोड चला गया । इस प्रकार मालदेव के साथ शेरशाह की लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई।

पर शेरशाह के दिल में मालदेव की तरफ़ से खटका वना ही रहा। उधर मालदेव की महत्वाकां जा में भी कभी न आई थी। शेरशाह को यह भी भय था कि कहीं सब राजपूत एकत्र हो कर कोई बखेड़ा न करें। अतएव इन दोनों प्रवल शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यं भावी था। ऐसे में राव जैतसी का मंत्री नगराज उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे अपने स्वामी की सहायता के लिए चलने की प्रार्थना की । फलत

राजन्यसैन्यमादाय दायोपायिवशारदः । शकुनानुमितस्वार्थिसिद्धिः साहिमुपेयिवान् ॥ २१३ ॥ गजाश्वकरभद्रातमुपदीकृत्य सेवया । शूरत्राणं सुरत्राणं प्रीणयामास मंत्रवित् ॥ २१४ ॥ साग्रहं साहिमम्यर्थं सममेवास्य सेनया । वैरिमंडलमुद्दास्य रणे हत्वा च तद्भटान् ॥ २१६ ॥

द्यालदास की ख्यात में लिखा है—'राव जैतसी के मारे जाने पर आधे वीकानेर पर मालदेव का आधिकार हो गया और कल्याणमल सिरसा में रहने लगा, जिससे धाजा ले मीमराज (कल्याणमल का छोटा भाई) दिल्ली में वाटशाह हुमायूं की सेवा में जा रहा । मालदेव ने चीरमदेव को मेड़ते से निकालकर वहां अपना

<sup>(</sup>१) के. भ्रार. कानृनगो, शेरगाह: पृ० २७४-७६।

<sup>(</sup>२) जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' से ऐसा ही पाया जाता है—

एक विशाल सैन्य के साथ हि॰ सन् ६४० के शब्बाल के मध्य (वि० सं० १६०० माघ=ई॰ स॰ १४४४ जनवरी) में उसने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया'। दिल्ली से चलकर शेरशाह नारनोल और फ़तहपुर होता हुआ मेड़ते पहुंचा । सिरसा से कल्याणमल ने भी प्रस्थान किया और वह मार्ग में शेरशाह की सेना के साथ मिल गया ।

श्राधिकार कर लिया था जिससे वह (वीरम) भी कल्यागमल के पास सिरसा होता हुआ भीमराज के पास दिल्ली चला गया । उन दिनों शेर-शाह अपने पिता के साथ वादराह हुमार्यु की सेवा मे रहता था। शेरशाह की तनव्रवाह के १४ जाल रुपये यादशाह के पास बाक्षी थे, जो भीमराज ने वादशाह से कह सुनकर दिलवा दिये । इन्हीं रुपयीं के धल से शेरशाह ने लाहौर जाकर फ्रीज एकत्र की श्रौर हुमायूं को भगाकर वह स्वयं दिल्ली के तख़्त पर बैठ गया । भीमराज श्रीर वीरमदेव तब शेरशाह की सेवा में रहने क्तारे। कुछ दिनों वाद वादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुन्ना श्रीर भीमराज तथा वीरमदेव के साथ एक विशाल सैन्य लेकर उसने मालदेव पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में कल्याग्रामल भी मिल गया । मालदेव को परास्त कर शेरशाह ने बीकानेर कल्याणमल को श्रीर मेदता वीरमदेव को दे दिया। गया हुआ राज्य वापस दिलाने के वदले में कल्याणमल ने अपने भाई भीमराज को 'गई भूम का वाहडू' का विरुद दिया धौर भीमसर में उसका ठिकाना बांध दिया ( जिल्द २, पत्र १७-२० ); परन्तु उपर्श्रेक्न कथन का अधिकाश निराधार ही प्रतीत होता है क्योंकि जैतसी के मारे जाने से पूर्व ही शेरशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। ऐसी दशा में शेरशाह का हुमायू की सेवा में रहना और उसकी तनख़वाह के १४ जाल रुपये वाकी रह जाना कैसे सभव हो सकता है। पह माना जा सकता है कि भीमसिंह तथा वीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में रहे हों। जोधपुर राज्य की ख्यात में स्वयं कल्यागामल का दिल्ली जाना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ ६६), पर यह कथन भी निराधार है, क्योंकि इसकी अन्य किसी ख्यात से पुष्टि नहीं होती । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन ही विश्वासयोग्य है, क्योंकि यह संभवतः उसके जीवनकाल की ही घटना हो। बाकी की ख्यातें कई सौ वर्ष पीछे की लिखी हुई हैं।

- (१) कानूनगो, शेरशाह, ए० ३२१। अन्वासख़ां शेरवानी कृत-तारीख़-इ-शेरशाही (इलियद; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि० ४, ए० ४०४) से पाया जाता है कि शेरशाह के पास इस अवसर पर बहुत बदी सेना थी।
  - (२) कानूनगो, शेरशाह; ए० ३२१-४।
- (३) दयालदास की ख्यात, जिल्द २, पत्र १६। मुंशी देवीप्रसाद; राय कवयाण-मजली का जीवनचरित्र; पू० ६२। पाठलेट; शैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पू० १६।

षधर वीकानेर में राव मालदेव द्वारा स्थापित किये हुए जोधपुर के थानों पर रावत किशनसिंह चढ़कर उत्पात करने लगा। लूणकरणसर,

रावत किशनासिंह का बीकानेर पर श्रविकार करना गारवदेसर श्रादि कुछ थानों को उजाइकर यह गांव भीनासर तक जा पहुंचा। उस समय गढ़ में कूंपा महराजीत का श्रिधकार था। रावत ने उससे

गढ़ ख़ाली कर देने को कहलाया; पर वह गढ़ के बाहर न निकला और उसने मालदेव के पास से सहायता मंगवाने के लिए आदमी भेजा। शेरशाह का आगमन सुनते ही मालदेव ने कूंपा से कहलाया कि गढ़ छोड़कर तुरन्त चले आओ, जिसपर कूंपा अपने साथियों सहित गढ़ खालीकर जोधपुर चला गया। तब रावत ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार करके वहां कल्याणमल की दुहाई फेर दी'।

जोधपुर से एक वड़ी सेना के साथ क्चकर मालदेव शेरशाह का सामना करने के लिए अजमेर के निकट पहुंचा, शेरशाह भी अपनी फ़ौज राव मालदेव का भागना और के साथ अजमेर के निकट पड़ा हुआ था। प्राय: शेरशाह का जोधपुर एक मास तक दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने पर अधिकार पड़ी रहीं, पर लड़ाई न हुई। शेरशाह चाहता था कि शत्रु उसपर हमला करे, परन्तु जब मालदेव ने उसपर आक्रमण न किया तब वादशाह ने यह चाल चली कि मालदेव के सरदारों के नाम से भूठे ख़त लिखवाकर अपने एक दूत के द्वारा ग्रुप्त रूप से मालदेव के

<sup>(</sup>१) दयालदास की ल्यात; जिल्द २, पत्र १८-१२। मुंशी देवीप्रसाद, राव कल्याणमलली का जीवनचरित्र; ए० ६०-६२। पाउतेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ११।

वीरविनोद में कृष्णासिंह (किशनसिंह) को राव लूणकर्ण का बेटा जिसा है (भाग २, पृ० ४८४)।

उपर्युक्त ख्यातों में रावत किशनदास-द्वारा बीकानेर के गढ़ पर अधिकार होने का समय वि० सं० १६०१ पीप सुदि ११ ( ई० स० ११४४ ता० २६ दिसम्बर ) दिया है। वह नगर के मीतर का प्राचीन गढ़ ( किका ) था।

डेरों में डलवाये। उनमें यह लिखा था कि यदि हमें श्रमुक-श्रमुक जागीरें दी जावें तो हम मालदेव को पकड़कर श्रापके सुपुर्द कर देंगे श्रीर श्रापको लड़ने की कोई श्रावश्यकता न रहेगी । ऐसे पत्र पाकर मालदेव घवराया श्रीर श्रपने सरदारों पर से उसका विश्वास उठ गया, इसलिए उसने श्रपने सरदारों को पीछे हटने की श्राज्ञा दी। सरदारों ने श्रपथ लेकर विश्वास दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र शेरशाह ने लिखवाये हैं, परन्तु मालदेव को उनके कथन पर विश्वास न हुआ श्रीर उसने वहां से लौटना ही उचित समका । ज्यों-ज्यों मालदेव पीछा हटता गया त्यों-त्यों वादशाह श्रागे वढ़ता गया।

भिन्न-भिन्न ख्यातों में भिन्न-भिन्न प्रकार सें इस घटना का उन्नेख किया गया है। मुंहणोत नैण्सी लिखता है—'वीरम जाकर सूर वादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी श्रस्सी हज़ार सवार लेकर मुक़ाविले को गया। वहां वीरम ने एक तरकीय की— कूंपा के डेरे पर वीस हज़ार रुपये भिजवाये श्रीर कहलाया कि हमें कम्बल मंगवा देना श्रीर वीस ही हज़ार जेता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारे भेज देना, फिर राव मालदेव को सूचना दी कि जेता श्रीर कूंपा वादशाह से मिल गये हैं, वे तुमको पक़दकर हज़ूर में भेज हेंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके डेरे पर रुपयों की थेली भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलव वनाया है। राव मालदेव के मन में वीरम के वाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि वात सच है या नहीं। जब श्रपने उमरावों के डेरों पर थेलियां पाई तो मन में भय उत्पन्न हो गया (जि० २, ए० १४७-४८)।'

दयालदास का वर्णन भी मुंहणोत नैयासी जैसा ही है। उसमें श्रन्तर केवल इतना ही है कि वीरम ने रुपये भिजवाकर कूंपा से सिरोही की तलवारें श्रार जेता से कम्बल मंगवाये थे (जि॰ २, पत्र १६)।

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है—'वादशाह ने मालदेव से कहलाया कि एक श्रादमी श्राप भेजें, एक मैं, इस प्रकार हुंद्व युद्ध करें। मालदेव ने वीदा भारमजोत का नाम लिखवाकर भेज दिया। वीरमदेव ने घादशाह से कहा कि उससे

<sup>(</sup>१) ठीक ऐसी ही चाल शाहज़ादे श्रकवर के बाग़ी होकर चढ़ श्राने पर श्रौरंगज़ेव ने भी उसके साथ चली थी।

<sup>(</sup>२) अल्बदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीख़' का रैकिंग कृत भंभेज़ी अनुवाद;

जय वाद्शाह समेल में पहुंचा, उस समय मालदेव गिरीं में ठहरा हुआ था। राव ने वहां से भी पीछा हरना चाहा, परन्तु कूंपा, जैता आदि राठोड़ सर-दारों ने कहा कि हम तो यहां से पीछे न हरेंगे और यहीं मर मिटेंगे। तय मालदेव अपने कितने एक सरदारों के साथ रात के समय उनको छोड़ कर विना लड़े जोधपुर की तरफ़ लौर गया। जैता, कूंपा आदि ने रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करने का विचार किया, परन्तु मार्ग भूल जाने के कारण उनका प्रातःकाल समेल नदी के पास मुसलमानों से युद्ध हुआ, जिसमें साके सब काम आये और विजय शेरशाह की हुई। यह घरना वि० सं० १६०० के चैत्र मास (ई० स० १४४४ मार्च) के आरम्भ में हुई। फिर शेरशाह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। उसका आना सुनते ही मालदेव घूंबरोट के पहाड़ों में भाग गया और जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गयों, जहां वह कई मास तक रहा।

वीकानेर राज्य के विषय में प्रमोद माणिक्य गणि के शिष्य जयसोम-रचित 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखा है कि मंत्री नगराजने शेरशाह

युद्ध करने योग्य श्रापके पास कोई योद्धा नहीं है, में ही जाऊं, पर वीरमदेव को उसने जाने न दिया। तन उस( वीरमदेव) ने फरेव कर ढालों के मीतर हक्के रखकर राठोड़ों में भिजवाये श्रीर इस प्रकार जेता, कूंपा श्रादि राजपूतों की तरफ्र से राव के मन में श्रविश्वास उत्पन्न कराया (जि॰ १, पृ॰ ७०-७१)।

ख्यातों में दिये हुए उपर्युक्त सभी वर्णन किल्पत हैं। इस सम्बन्ध में बदायूनी का कथन ही विश्वासयोग्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह अकबर के समय में विद्यमान था। अपने वाहुवल एवं चातुरी से भारत के सिंहासन पर अधिकार करनेवाला शेरशाह अपने आश्रित की राय पर चले, यह कल्पना से दूर की वात प्रतीत होती है।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि॰ १, पृ॰ ७०-७१।
- (२) क्रानृनगो, शेरशाह; पृ० ३२६।
- (३) मुंहणोत नैसासी की ख्यात, जि०२, ए० १४८-६। द्यालदास की स्यात, जि०२, पत्र १६। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ७२। पाउलेट, रीज़ेटियर छॉव् टी वीकानेर स्टेट, ए०२१।

शेरशाह का कल्याणमल को वीकानेर का राज्य देना

देहांत हो गया 1

के हाथ से ही कल्याणमल को टीका दिलवाकर विक्रमपुर ( वीकानेर ) भेजा और श्राप वादशाह के साथ गया। किर किसी समय वादशाह की श्राह्म पाकर नगराज अपने देश की ओर चला, परन्तु मार्ग में, अजमेर में उसका

भटनेर के चायल स्वामी श्रहमद और राव कल्याणमल के भाई ठाकुरसी में अनवन रहा करती थी जिससे वह (ठाकुरली) भटनेर लेने

कल्याणमल के भाई ठाकुरसी का भटनेर लेना के उपाय में था। ठाकुरसी का विवाह जैसलमेर में हुआ था। पीछे से उसने श्रपने लिए राव की श्राहा से जैतपुर का इलाक़ा क़ायम किया। भटनेर का

एक तेली जतपुर में न्याहा था, वह जत्र श्रापनी ससुराल श्राया तो ठाकुरसी ने उसे श्रपने पास दुलवाकर भटनेर का द्वाल पृछा श्रौर उसकी खूब खातिरदारी की इस प्रकार उस तेली को प्रसन्नकर ठाकरसी ने उसे अपना सहायक वना लिया। तेली ने भी वचन दिया कि जद कभी आप भटनेर पथारेंगे तव मैं श्रापको ऐसी रीति से भीतर बुला लूंगा कि किसी को पता न चलेगा । जब तेली वहां से जाने लगा तो ठाकुरसी ने उसे वस्त्र, श्राभूषण, धन श्रादि व ुतसा सामान विदायगी मं दिया श्रीर श्रपना एक मनुष्य उसके साथ कर दिया, जो जाकर भटनेर का एक-एक मार्ग देख

<sup>(</sup>१) साम्राज्यतिलकं साहिकरेगाकारयत्तरां। कल्यागामल्लराजस्य स्वामिधर्मधुरंघरः ॥ २२१ ॥ राजान प्रेषयामास विऋमाख्यपुरं प्रति । स्वयं त्वनुययो साहेर्न संतः स्वार्थलंपटाः ॥ २२२ ॥ त्राज्ञामासाद्य साहेयीमन्यदा मित्रनायकः । संतोषपोपमृज्जातः स्वदेशमभिगामुकः ॥ २२४ ॥ तूर्ण पथि समागच्छनमंत्री पूर्णमनोरथः ॥ ऋजमेरपुरे स्वर्गमगात्पिडतमृत्युना ॥ २२५ ॥

आया । िकर धीरे-धीरे ठाकुरसी ने अटनेर पर आक्रमण करने की तैयारी आरंभ की और सूंज के मज़वृत रस्सों की एक सीढ़ी वनवाई।

जब कुछ दिनों चाद भटनेर का चायल स्वामी (श्रहमद) श्रपते पुत्र का विवाह करने के लिए गया तो तेली ने ठाकुरसी के पास इसकी सूचना भेजी श्रोर कहताया कि गड़ लेने का यही उपयुक्त श्रवसर है। यहां सिर्फ़ फ़ीरोज़ है। यह समाचार सुनकर ठाकुरसी ने श्रपने सारे साथियों सिहत भटनेर की श्रोर प्रस्थान किया श्रोर उसी तेली के घर की तरफ़ जाकर इशारा किया, जिसपर उस(तेली)ने रस्सा ऊपर खींच लिया श्रोर तीरकस (तीर मारने के छिद्र) में कसकर बांध दिया। इस रस्से के सहारे ठाकुरसी श्रपने एक हज़ार राजपूतों के साथ गढ़ के भीतर घुस गया। फ़ीरोज़ ने सबर पाते ही श्रपने ४०० श्राइमियों के साथ उसका सामना किया, पर वह मारा गया। इस प्रकार वि० सं० १६०६ (ई० स० १४४६) में भटनेर का किला जीतकर ठाकुरसी ने वहां श्रपने यहे भाई कल्याणुमल की दुहाई फेर दी श्रोर उसकी तरफ़ से २० वर्ष तक वह वहां का हाकिम रहां।

श्रनन्तर ठाकुरसी ने सिरसा, फ़ितहाबाद, सिवाणी, श्रहरवा, रितया, विठंडा (भिटंडा), लखी जंगल श्रादि को भी श्रपने इलाक़े में शामिल किया श्रीर फ़ौज भेज-भेजकर बदुवा (भट्टू) के श्रास्ता की श्रन्य विजय श्रास्तास भगड़ा करता रहा, जिससे उसे नज़राने में काफ़ी सामान मिला ।

हि० स० ६४२ ता० १२ रचीउल् अञ्चल (वि० सं० १६०२ ज्येष्ठ

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैग्सी की स्यात, जि॰ २, पत्र १६३-६४ । द्यालदास की स्यात: जि॰ २, पत्र २१-२२ । मुंशी देवीयसाट, राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ए॰ ६६-१०४ । पाडलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; ए॰ २२-२३ ।

<sup>(</sup>२) टयालदास की स्यात. जि॰ २, पत्र २२ । मुंशी देवीप्रसाद, राव फल्याण्यमजजी का कीवनचित्रिः, ए॰ १०४ । पाउबेट, गैज़ेटियर शॉव् दि भीभानेर हिंट. ए॰ २३ ।

सुदि १३=ई० स० १४४४ ता० २४ मई) को शेरशाह का कालिंजर की चढ़ाई में देहांत हो गया । इसकी ख़वर मिलते ही कल्याणमल का जयमल की मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया ।

वीरमदेव के पीछे जब जयमल मेड़ते का स्वामी हुआ, तब मालदेव ने उससे छेड़-छाड़ करना आरम्भ किया और कहलाया कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिए भी रख। जयमल ने अर्जुन रायमलोत को ईडवे की जागीर दी थी, अतएव उस( जयमल )ने यह सब हाल उससे भी कहला दिया। राव मालदेव के तो दिल से लगी थी अतएव दशहरे के बाद ही उसने ससैन्य मेड़ते पर चढ़ाई कर दी और गांव गांगरडे में डेरे हुए। उसकी सेना चारों और छूम छूम कर निरीह प्रजा को लूटने और मारने लगी । तब जयमल ने बीकानेर आदमी भेजकर राव कल्याणमल से मदद करने के लिए कहलाया, जिसन्पर उसने निम्नलिखित सरदारों को उस( जयमल )की सहायता के लिए मेड़ते भेजा के

<sup>(</sup>१) बील, श्रोरिएन्टल वायोग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० ३८०-८१।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि॰ १, पृ० ७४ । दयालदास की ख्यात में मालदेव का १४ वर्ष कष्ट में रहना तथा जब शेरशाह से श्रकवर ने दिल्ली छुड़ाई तब उस(मालदेव)का जोधपुर पर अधिकार करना लिखा है (जि॰ २, पत्र २०), परन्तु यह कथन निराधार है, क्योंकि श्रकवर ने गया हुशा राज्य शेरशाह से नहीं, किन्तु सिकन्दरशाह सूर से पीछा लिया था।

<sup>(</sup>३) मालदेव को परास्तकर जब शेरशाह ने जोधपुर पर श्रधिकार कर लिया तो मेइते का श्रधिकार उसने पुनः वीरम को सौंप दिया था।

<sup>(</sup>४) मंहणोत नैणसी की प्यात, जि॰ २; पृ॰ १६१-२।

<sup>(</sup>१) मुह्णोत नैग्सी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में वीकानेर से मेहते-वालों की सहायता के लिए सरदारों का जाना नहीं लिखा है। श्रिधक संभव तो यही है कि वीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुई हो, क्योंकि जिना किसी प्रकार की सहायता के मालदेव की शक्ति का श्रकेले सामना करना जयमल के लिए संभव महीं था।

१—महाजन का स्वामी ठाक्कर श्रर्जुनसिंह।

२-थंगसर का स्वामी थंग ( श्रीरंग )।

३-चाचावाद का स्वामी वणीर।

४-जैतपुर का स्वामी किशनसिंह।

४-पूराल के माटी हरा का पुत्र वैरसी।

६—वञ्चावत महता सांगा।

वीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमल की शिक्त चहुत चढ़ गई और उसने इस सिमिलित सेना के साथ मालदेव का सामना करने के लिए प्रस्थान किया? । जैतमाल, जयमल का प्रधानथा। अखैराजभादावत और चांदराव जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार थे। जयमल के कहने से वे राव मालदेव के प्रधान पृथ्वीराज से मिले और उसके साथ मालदेव के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेड़ता आप जयमल के पास रहने दें तो हम आपकी चाकरी करें। पर मालदेव ने इसे स्वीकार न किया, तब वे वापस लींड गये और उन्होंने जयमल से सारी वात कही । अनन्तर दोनों दलों में युद्ध हुआ । मेड़ते की सिमिलित सेना के प्रवल आक्रमण को मालदेव की सेना सह न सकी और पोछे हटने लगी। अखैराज और सुरताण पृथ्वीराज तक पहुंच गये और कुछ ही देर में वह (पृथ्वीराज) अखैराज के हाथ से मारा गया। किर तो मालदेव की सेना के पैर उखड़ गये। जयमल के सरदारों ने कहा कि मालदेव को दवाने का यह उपयुक्त अवसर है, पर जयमल ने ऐसा करना उचित न समका। फिर भी वीकानेर के सरदारों ने मालदेव का पीछा किया। इस अवसर पर नगा भारमलीत श्रंग के हाथ से मारा

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २०।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैयासी की ख्यात, जि॰ २, पृ० १६२-६३ । दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २०-२१।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की रयात में इस घटना का समय वि० सं० १६१० (चैत्रादि १६११) वैशाख सुदि २ (ई० स० १४४४ ता० ४ ध्रावेस) दिया है-(जि॰ १, पू॰ ७४)।

गया और मालदेव अपनी सेना के साथ भाग गया। लगभग एक कोस पर चीकानेर के सरदारों ने उसको पुनः जा घेरा। मालदेव के सरदार चांदा ने रुककर कुछ साथियों सहित उनका सामना किया, परन्तु वह वणीर के हाथ से मारा गया । इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सहित वहुत दूर निकल गया था, श्रतः बीकानेर के सरदार लौट श्राये श्रीर मालदेव के भाग जाने पर उन्होंने जयमल को वधाई दी। जयमल ने कहा-"मालदेव के भागने की क्या बधाई देते हो ? मेड़ता रहने की वधाई दो। पहले भी मेड़ता श्रापकी मदद से रहा था श्रीर इस बार भी श्रापकी सहायता से बचा।" इस लड़ाई में मालदेव का नगारा दीकानेरवालों के हाथ लग गया था, जिसको जयमल ने एक भांभी (ढोली) के हाथ वापस भिजवाया । गांव लांविया में पहुंचते पहुंचते उस( भांभी )के मन में नगारे को वजाने की उत्कट इच्छा हुई, जिससे उसने उसे वजा ही दिया । मालदेव ने जव नगारे की श्रावाज़ सुनी तो समभा कि मेड़ते की फ़ौज श्रा रही है श्रीर उसने शीव्रता से जो वपुर का रास्ता लिया। भांभी ने वहां जाकर जब नगारा लौटाया तब उसपर सारा भेद खुला । कुछ दिनों वाद जब बीकानेर के सरदार मेड्ते से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा-"राव से मेरा मुजरा कहना। मैं उन्हीं की रचा के भरोसे मेड़ते में वैठा हूं ।"

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात के श्रनुसार चांदा मारा नहीं गया, वरन् उसने ही मालदेव तथा श्रन्य घायल सरदारों को सुरचित रूप से जोधपुर पहुचाया था (जि॰ २, पृ॰ १६४-६६)।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैग्सी की ख्यात में भी मेहतेवालों के हाथ मालदेव का नगारा लगने और उसके भांभी (वलाई) द्वारा लौटाय जाने का उल्लेख है। वलाई जब गांव लांबिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो वजा लेंबें, यह तो मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर उसने नगारा वजा दिया, जिसकी भावाज़ सुनकर मालदेव ने चादा से कहा कि भाई मुक्ते जोधपुर पहुंचा दे। तव चांदा ने उसे सकुशल जोधपुर पहुंचा दिया (रयात, जि॰ २, पृ॰ १६४)।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ज्यात, जि॰ २, पत्र २०-२१। सुन्सी देवीप्रसाद; राव

शेरशाह सूर का ग्रुलाम हाजीख़ां एक प्रवल सेनापित था। अकवर के गद्दी वैठने के समय उसका मेवात (अलवर) पर ऋधिकार था। वहां

हाजीखा की सहायतार्थ सेना भेजना से उसे निकालने के लिए वादशाह श्रकवर ने पीर मुहम्मद सरवानी (नासिरुत्मुत्क) को उसपर भेजा, जिसके पहुंचने से पहले ही वह (हाजीख़ां)

भागकर अजमेर चला गया<sup>3</sup>। राव मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज (जैतावत) को भेजा। हाजीखां की अकेंले उसका सामना करने की सामर्थ्य न थी, अतएव उसने महाराणा उदयसिंह के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, आप हमारी सहायता करें। ऐसे ही उसने राव कल्याणमल से सहायता मांगी। इसपर महाराणा ४००० फ़्रोज लेकर अजमेर आया और इतनी ही सेना वीकानेर से राव कल्याणमल ने निम्नलिखित सरदारों के साथ उस(हाजीखां) की सहायतार्थ भेजी —

१—महाजन का स्वामी ठाकुर श्रर्जुनसिंह।

२-जैतपुर का स्वामी रावत किशनदास श्रीर

३-- पेवारे का स्वामी नाराण।

इस वड़े सिम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के सरदारों ने पृथ्वीराज से कहा कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले की लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं; यदि हम भी मारे गये तो राव का वल वहुत

कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ए॰ १६-११ । पाउलेट, गैंज़ेटियर ऑव् दि बीकानर स्टेट, ए॰ २१ ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी मालदेव का जयमल-द्वारा प्रास्त होकर भागना ठिला है।

जयमलजी जिपयो जपमालो । भागो राव मंडोवर वालो ॥ (जि॰ १, ए॰ ७४)।

(१) प्रकवरनामा—इितयद्; हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया, जि॰ ६, ए॰ २१-२२।

(२) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २३। मुंशी देवीपसाद, राव करुपाणमन्तर्जी का जीवनचरित्र, प्र॰ १८। घट जायगा। इतनी वड़ी सेना का सामना करना कठिन हैं इसलिए लौट जाना ही श्रच्छा है। इसपर मालदेव की सेना विना लड़े ही लौट गई श्रीर महाराणा तथा कल्याणमल के सरदार श्रादि भी श्रपने श्रपने स्थानों को जीट गये।

बैरामखां मुग्नल दरवार का एक प्रसिद्ध दरवारी था। वह हुमायूं के साथ फ़ारस से भारतवर्ष में आया था और जब उस(हुमायूं)का पुत्र

भैरामखां का नीकानेर में भाकर रहना श्रकवर सिंहासन पर वैठा तो उसने उसे खानखाना का खिताव देकर प्रधान-मन्त्री के पद पर नियुक्त

किया, परन्तु उसके द्वाव से वादशाह उससे अप्रसन्न रहने लगा। इसलिए अपने राज्य के पांचवे वर्ष<sup>3</sup>, वि० सं० १६१७ (ई० स० १४६०) के प्रारम्भ में ही उसने वरामख़ां को मन्त्री-पद से हटा-कर राज्य का सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया। तच उस( वैरामखां )ने मक्का जाने की आज्ञा मांगी और वादशाह ने उसके निर्वाह के लिए ४०००० रुपये वार्षिक नियत कर दिये, परन्तु जव उसका इरादा पंजाय में जाकर वगावत करने का मालूम हुआ, तब वादशाह ने उसपर चढ़ाई कर

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव कत्याणमलजी का जीवनचरित्र, पृ॰ ६८-६।

मेरे 'राजप्ताने के इतिहास' (जि॰ २, पृ॰ ७२०) में मुंहणोत नैयासी भौर वांकीदास के आधार पर कल्याग्रमल का हाजीख़ा की दूसरी लढ़ाई में राग्रा उदयसिंह के पश्च में लढ़ना लिखा गया है, परन्तु वाद के शोध से यह निश्चित रूप से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीख़ां पर चढ़ाई करने के समय कल्याग्रमल ने हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना मेजी थी। उस समय उदयसिंह भी उस( हाजीख़ां) की सहायता को गया था। कल्याग्रमल का माजदेव से वैर था और शेरशाह ने उसको राज्य दिलवाया था, जिससे वह (कल्याग्रमल) उसका धनुगृहीत था। ऐसी दशा में उसका शेरशाह के गुलाम की सहायतार्थ पहली लढाई में ही सेना भेजना द्वाधिक संभव है।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि १४ से वि॰ सं० १६१७ चैत्र घरि १० (१० स॰ १८६० सा॰ ११ मार्च से ई० स० १८६१ सा० १० मार्च ) सक ।

दी। उस समय खानखाना ने मालदेव के राज्य से होकर गुजरात जाना चाहा, परन्तु जब उसको मालूम हुआ कि मालदेव ने उधर का रास्ता रोक लिया है तब वह गुजरात का रास्ता छोड़कर बीकानेर चला गया और कुछ समय तक राव कल्याणमल और उसके कुंवर रायसिंह के आश्रय में रहा, जिन्होंने उसको बड़े सत्कार-पूर्वक रक्खा ।

पक वार जय वादशाह (श्रक्रवर) का ख़ज़ाना काश्मीर श्रौर लाहीर से दिल्ली को जा रहा था, तो भटनेर परगने के गांव मछली में लूट लिया बादशाह को से सान की भटनेर गया। इसकी सूचना जव बादशाह के पास पहुंची पर चढाई श्रौर ठाकुरसी का तो उसने हिसार के सूचेदार निज़ामुल्मुल्क को मारा जाना फ़्रौज लेकर भटनेर पर चढ़ाई करने की श्राक्षा भेजी। निज़ामुल्मुल्क ने श्राक्षानुसार भटनेर को घेर लिया, परन्तु जब बहुत दिन बीत जाने पर भी वह बहां श्रधिकार करने में समर्थ न हुश्रा,तब उसने हिसार की तरफ़ से श्रौर फ़्रौज एकत्र कर गढ़ पर प्रवल रूप से श्राक्रमण किया तथा रसद का भीतर पहुंचना रोक दिया। तब ठाकुरसी श्रपने कुटुम्ब को दूसरे स्थान में भेज श्रपने १००० राजपूतों के साथ गढ़ से बाहर निकलकर मुसलमानों पर टूट पड़ा श्रौर बीरतापूर्वक लड़ता हुश्रा मारा गया। निज़ामुल्मुल्क का किले पर श्रधिकार हो गया श्रौर बहां बादशाह का थाना स्थापित हो गया न

ठाकुरसी का पुत्र वाघा कुछ दिनों वीकानेर में राव कल्याणमल

<sup>(</sup>१) तवकात-इ-म्रकवरी—इलियद्, हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया; जि० ४, पृ० २६४। मश्रासिर-उल्-उमरा—वेवरिज कृत भ्रमुवाद, पृ० ३७३। भ्राईने श्रकवरी—ब्लाकमैन- कृत अनुवाद; जि० १, पृ० ३१६। श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रमुवाद; जि० २, पृ० १४६। मुंशी देवीशसाद; राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; पृ० १०६ भ्रौर अकवर- मामा, पृ० १२-३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २२। मुन्शी देवीप्रसाद, राव कल्यायामलजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १०४। पाउलोट; योज्ञेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; प्र• २६।

के पास रहकर दिल्ली में बादशाह की सेवा में चला गया। एक वार एक कारीगर ने ईरान से एक धनुप लाकर वाद-बादशाह का बाधा को भटनेर देना शाह को नज़र किया। वादशाह ने श्रापने सरदारों

को उसे चढ़ाने का हुक्म दिया, पर किसी से चढ़ा नहीं, तब वाघा ने उसे चढ़ा दिया। ऐसे ही एक अवसर पर उसने वीरता के साथ एक शेर को मार डाला, जिसपर वादशाह उससे बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि वाबा जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तब बाघा ने उत्तर दिया कि मुक्ते भटनेर इनायत किया जाय। वादशाह ने उसी समय भटनेर का अधिकार उसे सौंप दिया, जहां लौटने पर उसने गोरखनाथ का एक मंदिर बनवायां।

श्रपने राज्य के पन्द्रहवें वर्ष वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७०) में ता० प्र रिवेडस्सानी हि० स० ६७ (वि० सं० १६२७ द्वितीय भाद्रपद

कल्याणमल का नागौर में बादशाह के पास जाना सुदि १०=ई० स० १४७० ता० ६ सितम्बर) को श्रकबर ने ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए श्रजमेर की श्रोर प्रस्थान किया। बारह दिन

फ़तहपुर में रहकर वह अजमेर पहुंचा। शुक्रवार ता० ४ जमादिउस्सानी (वि० सं० १६२७ कार्तिक सुदि ६=ई० स० १४७० ता० ३ नवंवर) को अजमेर से चलकर वह ता० १६ जमादिउस्सानी (मार्गशीर्व विद ३=ता० १६ नवंवर) को नागोर पहुंचा, जहां एक तालाव अपने सैनिकों से खुदवाकर उसने उसका नाम 'शुकरतालाव' रक्खा। इन दिनों वादशाह का प्रभाव बहुत पढ़ रहा था, इसलिए कई राजा उससे मैत्री करने अथवा उसकी सेवा स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। जब वादशाह नागोर में ठहरा हुआ था उस

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २२-२३ ! मुंशी देवीप्रसाट, राव कल्याग्रमलजी का जीवनचरित्र, पृ॰ १०४-१०६। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ १०।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १६२७ चैत्र सुदि १ (ई० स० १४७० ता० ११ मार्चे) से मि॰ सं॰ १६२७ फाल्युन सुदि १४ ई० स० ११७१ ता० १० मार्चे) तक।

समय अन्य राजाओं के अतिरिक्त वीकानेर का राव कल्याणमल भी अपने कुंबर रायसिंह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। नागोर में ६० दिन रहने के वाद जब बादशाह ने पट्टन (१ पंजाब) की ओर प्रस्थान किया, तब कल्याणमल तो धीकानेर लौट गया, पर उसका कुंबर रायसिंह बादशाह के साथ रहा<sup>1</sup>।

प्यातों के श्रवसार धीकानेर में ही बि० सं० १६२ वैशास बिद ४ (ई० स० १४७१ ता० १४ श्रवेल) को कल्याणमल कल्याणमल की चल्लु का स्वर्गवास हो गया, परंतु उस (कल्याणमल) की स्मारक छुत्री के लेख से वि० सं० १६३० माघ सुदि २ (ई० स० १४७४ ता० २४ जनवरी) को उसका देहांत होना पाया जाता है 3।

कल्याणमल के १० पुत्र हुए \*—

१—रायसिंह, २—रामसिंह, ३—पृथ्वीराज, मल्याणमल की संतिति ४—श्रमरसिंह, ४—भाण, ६—सुरताण, ७—सारंग-देव, द—भास्तरसी, ६—गोपालसिंह श्रीर १०—राववदास।

<sup>(</sup>१) श्रवुलकज्ञकः, श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद, जि०२, ए० ११६-६। सुंतकृतुत्तवारीकृ—लो-कृत श्रनुवादः, जि०२, ए० १३७।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २२। मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याणमञ्जली का जीवनचरित्र, पृ॰ १०७ (तिथि वैशाख विद २ दी है) पाढलेट, रोज़ेटियर बॉव् दि वीकानेर स्टेट; पृ॰ २३।

<sup>(</sup>३) ......संवत् १६३० वर्षे माघ मासे शुक्ले पद्धे वीज दिने .....वीकानेर मध्य पर्मपवित्र महाराजाधिराज राइ श्री कल्याग्रामल सत्य रुह ..... वैकुंठ लक प्रप्त शुभं भवतु कल्याग्रामस्तु

मुंह्योत नैस्सी की स्यात में कल्यासमळ के पुत्र रायसिंह का वि॰ सं॰ १६३॰ ( ई॰ स॰ १४७३ ) में गद्दी नैठना लिखा है ( जिल्त २, पृ॰ १६६ ), जिससे स्पष्ट है कि कल्यासम्ब का देशंत उमी संवत् में हुन्ना होगा।

<sup>(</sup>४) दयालदास की स्यात, जि॰ २, पत्र २२-२३। बीरविनोद; भाग २, ए॰ ४८१ । मुंशी देवीप्रसाद, रात्र कश्याणमलजी का जीवनचरित्र, प्र॰ १०८। पाइलंट, ैज़िटियर ऑन् दि वीकानेर स्टेट, ए॰ २४ ।

राव कर्याणमल के छोटे पुत्रों में पृश्वीराज का चरित्र वड़ा आदर्श और महत्वपूर्ण है, अतप्व उसका संिद्धार परिचय यहां देना आवश्यक है। उसका जन्म वि० सं० १६०६ मार्गशीर्प विद १ (६० पृथीराज स०१४४६ ता०६ नवंवर) को हुआथा वह वड़ा वीर,

विष्णु का परम भक्त श्रीर उंचे दर्जे का किव था। उसका साहित्यिक ज्ञान बड़ा गंभीर श्रीर सर्वांगीय था संस्कृत श्रीर डिंगल साहित्य का उसकी श्रच्छा श्रान था।

कर्नल टॉड ने उसके विषय में लिखा है—'पृथ्वीराज श्रपने समय का सर्व्वोच वीर व्यक्ति था श्रीर पश्चिमीय "टूवेडार" राजकुमारों की भांति श्रपनी श्रोजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पन्न उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था'।

यादशाह श्रकयर के द्रवारियों में उसका यहा सम्मान था श्रीर प्रायः वह उसके द्रवार में बना रहता था। मुंहणोत नैण्सी की ख्यात से पाया जाता है कि वादशाह ने उसे गागरोत (कोटा राज्य का किला दिया था, जो वहुत समय तक उसकी जागीर में था । श्रक्रवर के समय के लिखे हुए इतिहास 'श्रक्रवरनामें' में उसका नाम केवल दो तीन स्थानों पर श्राया है। वि० सं०

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में ६ पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें डूंगरींसह का नाम उपरोक्त ख्यातों से भिन्न है (जि॰ २, प्ट॰ १६६)।

जयसोम रचित 'कर्मचंन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काच्यम्' में क्ल्याण्मल की टो स्त्रियों से उसके = पुत्र होना लिखा है—

राज्ञीरत्नावतीकुच्चिरत्नं कल्याण्यनदनाः । रायसिंहो रामसिंहः सुरत्राण्य पार्थराट् ॥ २५८ ॥ अन्यपत्नीसुता अन्ये भाण्गोपालनामकौ । अमरो राघवः सर्वे विख्याताः सर्वदाभवन् ॥ २५६ ॥

- (१) राजस्थान, जि०१, ५० ३११।
- (२) भाग १, ए० १८८।

१६२० (ई० स० १४०१) की मिर्ज़ा हकीम के साथ की काबुल की श्रीर वि० सं० १६४३ (ई० स० १४६६) की श्रहमदनगर की लड़ाइयों में यह बीर राठोड़ भी शाही सेना के साथ था ।

उसमें देश-प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था। स्वयं शाही सेवा में रहने पर भी स्वदेश-प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर उसकी असीम श्रद्धा थी। राजप्ताने में यह जनश्रुति है कि एक दिन वादशाह ने पृथ्वीराज से कहा कि राणा प्रताप अब हमे वादशाह कहने लग गया है और हमारी अधीनता स्वीकार करने पर उतारू हो गया है, इस पर उसे विश्वास न हुआ और वादशाह की अनुमित लेकर उसने उसी समय निम्नलिखित दो दोहे वनाकर महाराणा के पास भेजे—

पातल जो पतसाह, वोलै मुख हूंतां वयण ।

मिहर पछम दिस मांह, ऊगे कासप राव उत ।। १ ।।

पटकूं मूंछां पाण, के पटकूं निज तन करद ।

दीजे लिख दीवाण, इस दो महली वात इक ।। २ ।।

इन दोहों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया—

तुरक कहासी मुख पतौ, इण तन सं इकलिंग। ऊगै जांही ऊगसी, प्राची वीच पतंग।। १।। खुसी हूंत पीथल कमध, पटको मूंछां पाण। पछटण है जेते पतौ, कलमाँ सिर केवाण।। २।।

<sup>(</sup>१) वेवरिज, श्रकवरनामा (श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद), जि॰ ३, ए॰ ४१८।

<sup>(</sup>२) ठाकुर रामसिंह तथा पं॰ सूर्यंकरण पारीक; 'वेळि क्रिसन रुक्रमणी री' की भूमिका; ए॰ १८।

<sup>(</sup>३) आशय—महाराणा प्रतापिसह यदि श्रकवर को श्रपने मुख से बादशाह कहे तो करयप का पुत्र (सूर्य) पश्चिम में उग जावे अर्थात् जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय होना सर्वथा श्रसम्भव है वैसे ही आप(महाराणा) के मुख से बादशाह शब्द का निकलना भी श्रसम्भव है।। १।। हे दीवाण (महाराणा)! में अपनी मूंखों पर ताव दूं श्रथवा श्रपनी तलवार का अपने ही शारीर पर प्रहार करं, इन दो में से प्रकार किस दीनिये।। १।।

सांग मूंड सहसी सकी, समजस जहर सवाद । भड़ पीथल जीतो भलां वेंगा तुरक सं वादे ॥ ३ ॥

यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुम्रा श्रीर महाराणा प्रताप का उत्साह बढ़ाने के लिए उसने नीचे लिखा हुम्रा गीत लिख भेजा—

> नर जेथ निमाणा निलजी नारी, श्रकवर गाहक वट श्रवट ॥ चोहटै तिए जायर चीतोड़ो, बेचे किम रजपूत वट ॥ १ ॥ रोजायतां तर्णें नवरोजै, जेथ मसागा जगां जग ॥ हींदू नाथ दिलीचे हाटे, पतो न खरचै खत्रीपण ॥ २ ॥ परपंच लाज दीठ नह च्यापण, खोटो लाभ अलाभ खरो।। रज बेचवा न आवे राणो, हाटे मीर इमीर हरो ॥ ३ ॥ पेखे श्रापतणा पुरसोतम्, रह श्रिणियाल तर्णें वळ राण ॥ खत्र वेचिया अनेक खत्रियां, खत्रवट थिर राखी खुम्माण ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>१) श्राशय—(भगवान) 'एकलिंगजी' इस शरीर से (प्रतापिसह के मुख से) तो बादशाह को तुर्क ही कहलावेंगे श्रीर सूर्य का उदय जहां होता है वहां ही पूर्व दिशा में होता रहेगा !! १ !! हे वीर राठोड़ पृथ्वीराज! जवतक प्रतापिसह की तलवार यवनों के सिर पर है तवतक श्राप श्रपनी मूंकों पर खुशी से ताव देते रहिये !! २ !! (राखा प्रतापिसह) सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, वयोंकि श्रपने वरावरवाले का यश जहर के समान कटु होता है ! हे वीर पृथ्वीराज! तुर्क (वादशाह) के साथ के वचन-रूपी विवाद में श्रापं मसीमांति विजयी हों !! ३ !!

जामी हाट वान रहसी जग, श्रक्तवर टग जासी एकार ॥ है राख्यो खत्री ध्रम राणै, सारा ले वस्तो संसार ॥ ५ ॥

पृथ्वीराज की विष्णु-भक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहते हैं
कि 'वेलि क्रिसन रुकमणी री' को समाप्तकर जब वह उसे द्वारिका में
श्रीकृष्ण के ही चरणों में श्रापित करने जा रहा था, तो मार्ग में द्वारिकानाथ
ने स्वयं वैश्य के रूप में मिलकर उक्त पुस्तक को हुना था। श्रीलदमीनाथ
का इप्ट होने से वह उसकी मानसिक पूजा किया करता था।

श्रकवर के पूछने पर उसने छः मास पूर्व ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु मधुरा के विश्रान्त घाट पर होगी। कहते हैं कि वादशाह को इसपर विश्वास न हुआ और इस कथन को श्रसत्य प्रमाणित करने की इच्छा से उसने पृथ्वीराज को राज्य-कार्य के निमित्त श्रटक पार भेज दिया। कुछ समय धीत जाने पर एक दिन एक भील कहीं से चकवा-चकई का एक

<sup>(</sup>१) भाराय—जहां पर मानदीन पुरुष भौर निर्काल खियां हैं भौर जैसा चाहिये वैसा प्राहक अकवर है, उस बाज़ार में जाकर चित्तों का स्वामी (प्रतापसिंह) रजपूती को कैसे वेचंगा ! ।। १ ।। मुसलमानों क नौरोज़ में प्रत्येक क्याकि लुट गया, परन्तु हिन्दुओं का पति प्रतापसिंह दिश्ली के उस बाज़ार में अपने चात्रिय-पन को नहीं वेचता ।। २ ।। हम्मीर का वंशाधर (राग्णा प्रतापसिंह) प्रपंची श्रकवर की लजाजनक हिए को श्रपने ऊपर नहीं पढ़ने देता और पराधीनता के सुख के लाभ को बुरा तथा भलाभ को अच्छा समक्तकर वादशाही दुकान पर रजपूती वेचने के लिए कदापि नहीं भाता ।। ३ ।। अपने पूर्व पुरुषों के उत्तम कर्तव्य देखते हुए आप(महाराग्णा) ने भाले के वल से क्षत्रिय धर्म को अचल रचला, जब कि अन्य चित्रयों ने श्रपने चित्रयत्व को वेच दाला ।। ४ ।। अकवररूपी उग भी एक दिन इस संसार से चला जायगा और उसकी यह हाट भी उठ जायगी, परन्तु ससार में यह बात अमर रह जायगी कि चत्रियों के धर्म में रहकर उस धर्म को केवल राग्णा प्रतापसिंह ने ही निभाया । अब पृथ्वी भर में सब को उचित है कि उस चित्रयत्व को अपने वर्ताव में लावें अर्थात् राग्णा प्रतापसिंह की मांबि आपित भोगकर भी पुरुषार्थ से धर्म की रक्षा करें ।। १ ॥

जोड़ा पकड़कर राजधानी में वेचने के लिए लाया। पित्तयों का यह जोड़ा मनुष्य की भाषा में वोजता था। वादशाह श्रकवर ने इसे मंगाकर देखा श्रीर श्राश्चर्य प्रकट किया। नवाव ख़ानख़ाना उस समय मौजूद था, उसने बादशाह को प्रसन्न करने के लिए दोहे का एक चरण वनाकर कहा—

## सज्जन बारूं कोड़धां या दुर्जन की भेंट।

पर इसका दूसरा चरण बहुत प्रयत्न करने पर भी न धन सका। उस श्रवसर पर बादशाह को पृथ्वीराज की याद श्राई श्रीर उसने उसी समय उसे बुलाने के लिए श्रादमी भेजे। श्रभी बताई हुई श्रवधि में पन्द्रह दिन श्रेष थे। ठीक पन्द्रहवें दिन पृथ्वीराज मथुरा पहुंचा, जहां दोहे का दूसरा चरण लिखकर बादशाह के पास भिजवाने के श्रनन्तर उसने विश्रान्त घाट पर प्राण-त्याग किया। यह घटना वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में हुई। पृथ्वीराज का कहा हुआ दूसरा चरण इस प्रकार है—

रजनी का मेला किया वेह ( विधि ) के अच्छर मेट ॥

'वेलि किसन रुकमणी री' पृथ्वीराज की सर्वेत्कृप्ट रचना मानी जाती है। इस प्रन्थ-रत्न का निर्माण वि० सं० १६३७ (ई० स० १४८०) में हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके राम-रुज्ण सम्वन्धी तथा अन्य फुटकर गीत एवं छुन्द भी उपलब्ध हैं, जो अपने ढंग के अनोखे हैं।

पृथ्वीराज के वंश के पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं, जो ददेवा के पहेदार हैं श्रौर छोटी ताज़ीम का सम्मान रखते हैं।

राव कल्याणमल वड़ा तूरदर्शी, दानी और वीरों का सम्मान करने-बाला व्यक्ति था। जिन मुसलमानों की सहायता से वह अपना गया हुआ राज्य पीछा पा सका था, उनकी शक्ति को वह खूब

राव कल्याखमल का भ्याक्तिस्व

श्चच्छी तरह से समभ गया था। वह समय मुगलों के उत्कर्ष का था, जिनका प्रवल प्रवाह यरसाती

मदी के समान अपने आगे सब को बहाता हुआ बहुधा भारत में बड़े थेग से फैल रहा था। बड़े-बड़े राज्य तक उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया था वे भी उनकी बढ़ती हुई शिंक से भय लाते थे। राजपूताने के विभिन्न राज्यों की दशा भी बढ़ी कम-ज़ोर हो रही थी। परस्पर ऐक्य का सर्वथा अभाव था। ऐसी परिस्थित में दूरदर्शी कल्याणमल ने मुग़लों की बढ़ती हुई शिक्त से मेल कर लेने में ही भलाई समभी और वादशाह अकवर के नागोर में रहते समय वह अपने पुत्र रायिसह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। वास्तव में राव कल्याणमल का यह कार्य बहुत बुद्धिमानी का हुआ, जिससे अकवर श्रीर जहांगीर के समय शाही दरवार में जयपुर के बाद बीकानेर का ही बड़ा सम्मान रहा।

उसके दान की प्रशंसा का उत्तेख 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में मिलता हैं। राज्य के हितेषी वीरों का वह वड़ा श्रादर करता था श्रोर ऐसे व्यक्तियों को उसने जागीर श्रीर खिताब श्रादि देकर सम्मानित किया। उसमें साहस श्रीर धैर्य्य का प्रचुर मात्रा में समावेश था। राव जैतसी के हाथ से राज्य चला जाने पर भी वह एक चला के लिए हताश न हुआ श्रीर उसकी पुनः प्राप्ति के उद्योग में निरन्तर लगा रहा। वह शरीर से इतना स्यूल था कि घोड़े पर कठिनता से बैठ सकता था।

## महाराजा रायसिंह

महाराजा रायसिंह का जन्म वि० सं० १४६८ श्रावण विद १२ ( ई० स० १४४१ ता० २० जुलाई ) को हुश्रा था श्रीर श्रीर श्रीर गर्दानशीनी श्रपने पिता का देहांत होने पर वि० सं० १६३०

<sup>(</sup>१) येन दानादिघर्मेण कलिः कृतयुगी कृतः।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २४ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८१। चंद्र के गहां का जन्मपत्रिमों का संग्रह।



महाराजा रायसिंह

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| ı |   |  |

(ई० स० १४७४) में वह बीकानेर का स्वामी हुआ तथा उसने श्रपनी उपाधि महाराजाथिराज श्रीर महाराजा रक्खी ।

(१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६६। टॉड, राजस्थान, जि॰ २, पृ॰ ११३२।

द्यालदास की स्यात (जिल्द २, पत्र २४) तथा पाउलेट के 'गैज़ेटियर घॉच् दि बीकानेर स्टेट' (ए० २४) में रायसिंह का वि॰ सं॰ १६२८ दैशास सुदि १ (ई॰ स॰ १४७१ ता॰ २४ घ्रप्रेल) को चीकानेर की गद्दी पर वैठना लिखा है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि राव कल्याणमल की स्मारक-छत्री के लेख से वि॰ सं॰ १६३० (ई॰ स॰ १४७४) में उस(कल्याणमल )की मृत्यु होना निश्चित है।

(२) संवत् १६३१ वर्षे श्रावणासुदि द्र सोमदिने घटी १६ पल ३५ विशाखा नच्चत्रे घटी ३१। ४४ ब्रह्मनामयोगे घटी ५४। १० अचलदास खीची री वचनिका ॥ महाराजाधिराय(ज) महाराय(जा) श्रीराइसींघजी विजैराज्ये ॥……

( डा॰ टेसीटोरी, वारिडक एण्ड हिस्टॉरिकल मेन्युस्किप्ट्म, सेवशन २, पोइटरी, बीकानेर स्टेट; ए० ४१ )।

संवत् १६५० वर्षे आसा(ढ) मा(से) शु(क्लप)चे नवस्यां तिथौ रव(वि)वारे घटिका ५१ चि(त्रा)नक्तत्रे घटिका १ ऊ(प)रात स्व(स्वा)ति नक्तत्रे महाराजाधिराज महाराजा श्रीश्रीश्रीरायिधंघजी वि(जइ) रा(ज्ये)। फल्ल(व)धि(कानगर) भुरज कराविता। ....

( ज० ए० सो० बं०, न्यू सीरीज, ई० स० १६१६; जि० १२, ५० ६६)।

•••• ऋथ संवत् १६५० वर्षे माघमासे शुक्लपचे पष्टयां गुरो रेवतीनचत्रे साध्यनाम्नि योगे महाराजाधिराजमहाराजश्रीश्रीश्री २ रायसिंहेन दुर्गप्रतोली संपूर्णीकारिता•••• ॥

[ वीकानेर दुर्ग के सूरजपोल दरवाज़े की वड़ी प्रशस्ति का श्रंतिम भाग; जिल्हा प्रश्राम विकास के प्रश्राम के प्राम के प्रश्राम के प्राम के प्रश्राम के प्

मुसलमान इतिहाललेखक हिन्दू राजा महाराजायों को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते थे। इसीलिए वे अपनी पुस्तको भ्रादि में उनको 'राय', 'राव', 'राया' धादि शब्दों से भ्रंबोधन करते थे। मुसलमान वादशाहों के फ्ररमानों में भी प्राय सभी राजा- राम के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी, जोधपुर के राव मालदेव ने, श्रपनी
भाली राणी स्वरूपदे पर विशेष श्रवराग होने के कारण उससे उताश
तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को श्रपना उत्तराधिकारी
अकवर का रायसिंह को
नियत किया। तब राम केलवा (मेवाड़) गांव में
जोधपुर देना
जा रहा श्रीर उससे छोटे उदयसिंह को मालदेव

ने निर्वाह के लिए फली बी दे दिया। वि० सं० १६१६ (ई० स० १४६२) में राव मालदेव की शृत्यु होने पर चन्द्रसेन जो बपुर की गद्दी पर चैं डा, परन्तु कुछ ही दिनों में उसके दुर्व्यवहार से वहां के कुछ सरदार उससे अप्रसन्न रहने लगे और उन्होंने इसकी सूचना राम, उदयसिंह तथा रायमल (जो मालदेव का चौथा पुत्र था) के पास भेज उन्हें गद्दी लेने के लिए उकसाया। तब वे सब चन्द्रसेन के इलाक़ों पर आक्रमण करने लगे, परन्तु इसमें उन्हें सफलता न मिली। इसपर सरदारों की सलाह से राम बादशाह अकवर के पास पहुंचा और वहां से सैनिक सहायता लाकर उसने जो धपुर का गढ़ घर लिया। १७ दिन बाद प्रतिष्ठित सरदारों के बीच में पड़ने से परस्पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार राम को सोजत का इलाक़ा मिल गया और शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-कुली खां की अध्यत्तता में शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-कुली खां की अध्यत्तता में शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-कुली खां की अध्यत्तता में शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-कुली खां की अध्यत्तता में शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-कुली खां की अध्यत्तता में शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हुसेन-

महाराजाओं को ज़मींदार ही जिखा है, परन्तु उन( राजा-महाराजाओं )के शिलाबेखों में उनकी पूरी उपाधि मिलती है। वे अपनी-अपनी उपाधि के अनुसार अपने को राजा, महाराजा, महाराणा, राव और महाराव ही जिखते रहे धौर प्रजा भी उन्हें वैसा ही मानती रही। बीकानेर के राजाओं के शिलाकेखों में बीका, जूणकर्ण और जैतसी को सर्वत्र 'राव' ही जिखा है। जैतसी के उत्तराधिकारी कल्याणमल के स्मारक खेख में उसे 'महाराजाधिराज महाराज्ञ' और रायसिंह के सब लेखों में उसे 'महाराजाधिराज महाराज्ञ' ही तियसे सिद्ध है कि राज्यासन पर बैठते ही रायसिंह ने अपनी उपाधि 'महाराजाधिराज महाराजा' रख छी थी, जैसा कि उपर के अवतरणों से प्रकट है।

<sup>.(</sup>१) हुसेनकुली बेग, वली वेग जुल्कद्र का पुत्र तथा बैरामख़ां व्य सम्बन्धी था. जब साकार मेवाउ में वैरामख़ां को बाही सेना के प्रामनन का समाचार

तष ४००००० रुपये देने का वादा कर चन्द्रसेन ने उससे सुलह कर ली। जब तीसरी बार हुसेनकुलीखां की अध्यक्ता में शाही सेना जोधपुर में आई तब चन्द्रसेन ने ससेन्य उसका सामना किया, परंतु अंत में उसे गढ़ छोड़ना पड़ा और मुगलों का जोधपुर पर अधिकार हो गया'।

वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७०) में वादशाह नागोर गया, उस समय जोधपुर की गद्दी के इक्तदार राम और उदयसिंह दोनों वादशाह के पास गये तथा राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंह सिंहत वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। वह कई दिनों तक वहां रहा, परन्तु जब राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देखी तथ वह अपने पुत्र को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण लौट गया। उसी वर्ष अपने पिता की विद्यमानता में ही, वीकानेर का रायसिंह भी वादशाह की सेवा में चला गया था, जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है। अकवर के सत्रहवें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६२८=ई० स० १४७१) में गुजरात में वड़ी अव्यवस्था फैल गई। उधर मेवाड़ के महाराणा प्रताप का आतंक भी बढ़ने लगा। अतएव ता० २० सफ़र हि० स० ६८० (वि० सं० १६२६ आवण विद ७=ई० स० १४७२ ता० २ जुलाई) को उस(अकवर)ने गुजरात विजय करने के लिए फ्रीज के साथ प्रस्थान किया। इस अवसर पर

भिजा तो वह हुसेनकुजी बेग के हाथ श्रपने पद के सब चिह्न बादशाह के पास भिजवाकर मक्का जाने के बहाने पंजाब की तरफ़ चला गया। बादशाह ने हुसेनकुजी बेग की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे ख़ानेजहां का ख़िताब दिया।

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि॰ १, १० ८१-८८।

प्रकवरनामें में भी शकवर के म वें राज्य-वर्ष (वि॰ सं॰ १६१६=ई॰ स॰ १४६३) में हुसेनकुलीख़ां-द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई होने खीर वहां पर मुग़लों का प्रिकार हो जाने का उल्लेख है (वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, प्र॰ ३०४)।

जोधपुर राज्य की ख्यात में तीन वार अकवर की सेना की चढ़ाई होने पर जोधपुर खूटना लिखा है, परन्तु श्रकवरनामें में एक ही चढ़ाई होने का उद्गेस है। रायसिंह भी मुगल सेना के साथ था। ता० १४ रवीउल् अञ्चल (भाइपर चिद्द १=ता० २६ जुलाई) को अजमेर पहुंचने पर अक्रवर ने मीरमुहम्मद खांनेकलां को तो कुछ फ्रीज के साथ आगे रवाना कर दिया और आप पीछे रहकर ता० ६ जमादिउल् अञ्चल (आख़िन सुदि १० = ता० १७ सितंवर) को नागोर पहुंचा। मार्ग में ही उसे तीसरे शाहज़ादे के जन्म का अभ सम्वाद प्राप्त हुआ। अजमेर में शेख दानियाल के यहां शाहज़ादे का जन्म होने से, उसने उसका नाम भी दानियाल रक्खा। मेड़ता पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि सिरोही से मीरमुहम्भद खांनेकलां के पास मेल करने के लिए गये हुए दूतों में से एक ने उसपर धोखे से वार कर दिया, परन्तु सीमाग्य से घाव गहरा न लगा था। जब वादशाह सिरोही पहुंचा तो १४० राजपूतों ने उसका सामना किया, परन्तु वे सब के सब मारे गये। विद्रोह की अग्नि को आरंभ में ही रोकना आवश्यक था। अतएव रायसिंह को अक्रवर ने जोधपुर देकर गुजरात की तरफ़ भेजा, ताकि राणा कीका (प्रतापसिंह) गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके ।

<sup>(</sup>१) मीर मुहम्मद, शम्सुद्दीन मुहम्मद श्रत्काख़ां का ज्येष्ठ आता था। वह हुमायूं तथा कामरां की सेवा में रहा था तथा श्रक्वर के राज्य-काल में उसकी काफ़ी पद-वृद्धि हुई। जब वह पंजाब का हाकिम था तो गरुखरों के साथ के युद्ध में उसने बड़ी स्याति पाई। श्रक्वर के तेरहवें राज्यवर्ष (वि॰ सं॰ १६२१=ई॰ स॰ १४६=) में उसे पंजाब से बुला लिया और सम्भल की जागीर दी गई। गुजरात की विजय के पश्चात् श्रक्वर ने उसे पटन का हाकिम नियुक्त किया, जहां वि॰ सं॰ १६३२ (हि॰ स॰ ६=३=ई॰ स॰ १४७४) में उसकी मृत्यु हो गई। वह एक वीर योद्धा होने के साथ ही वढ़ा श्रच्छा किव भी था। श्रक्वर के समय में उसे पांच-हज़ारी मनसब प्राप्त था।

<sup>(</sup>२) तयकात-इ-अकवरी—इलियदः, हिस्ट्री श्रॉव् इण्डियाः, जि० १, १९ ३४०-१। श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि०२, १० १३८-४४ तथा जि०३, १० ६-८। श्रलवटायूनी, मुन्तखृतुत्तवारीख—लो-कृत श्रनुवादः, जि०२, १० १४३-४। व्रजरनदासः, मश्रासिरुल् उमरा, १० ३४४। मुंशी देवीप्रसादः, श्रकवरनामाः, १० ४७-८ ( इस प्रन्य में दिये हुए संवर्तो श्रीर वेवरिज-कृत श्रकवरनामे के श्रनुवाद में लगभग एक वर्ष का श्रन्तर है )।

वादशाह (अकवर) ने गुजरात के श्रान्तिम सुलतान मुजफ्फर-शाह (तीसरा) से गुजरात को फ़तह कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला

रायासिंह की इमाहीम हुसेन मिजी पर चदाई लिया था। कुछ ही समय वाद उधर मिर्ज़ा-वन्धुश्रों ने उपद्रव खड़ा किया। मालवे से जाकर इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ां ने बड़ोदा, मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ां ने

जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १६२६ (ई॰ स॰ १४७२) में वादशाह-द्वारा रायसिंह को जोधपुर दिया जाना लिखा है (जि॰ १, ए॰ ८८)।

जोधपुर पर रायसिंह का श्रधिकार कव तक रहा, यह फ़ारसी तवारीख़ें। से स्पष्ट नहीं होता । दयालदास की ख्यात में लिखा है कि वहा उसका तीन वर्ष तक श्रधिकार रहा और वहां रहते समय उसने बाह्मणों, चारणों, भारों श्रादि को बहुत से गांव दान में दिये (जि॰ २, पत्र ३०)। ख्यात में दिये हुए संवत् टीक न होने से समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

उक्न ( दयालदास की ) ख्यात में यह भी लिखा है—'उदयसिंह (राव मालदेव का कुंवर) ने महाराजा रायसिंह से मिलकर कहा —''जोधपुर सदा आपके पास नहीं रहेगा। आप भाई है और वहें हैं तथा वादशाह आपका कहना मानता है। अपने पूर्वजों का बांधा हुआ जोधपुर का राज्य अभी तो अपना ही है, पर संभव है पीछे से वादशाह के ख़ालसे में रह जाय और अपने हाथ से चला जाय।'' महाराजा ने जाना कि वात ठीक है, अतएव उसने वादशाह के पास अर्ज़ी भेजकर वि० सं० १६३६ (ई० स० १४६२) में जोधपुर का मनसव उदयसिंह के नाम करा उसको 'राजा' का खिताय दिला दिया ( जि० २, पत्र ३०), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस वात का कहीं उख़ेख नहीं है। उस( महाराजा )के वि० सं० १६४४ माघ वदि १ (ई० स० १४६६ ता० १ जनवरी) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर की पटी का गांव भदहरा सासण् में दिया था ( मूल ताम्रपत्र के फ़ोटो से )। इससे स्पष्ट है कि रायसिंह का अधिकार नागोर और उसके आसपास तो बहुत वर्षों तक रहा था।

(१) इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा तैमूर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिर्ज़ा का पुत्र भौर कामरां का दामाद था। अपने अन्य भाइयों के साथ जब वह विदोही हो गया तो हि॰ स॰ ६७५ (वि॰ सं॰ १६२४=ई॰ स॰ १४६७) में यादशाह श्रकवर के हुनम से सम्भल के किलों में केंद्र कर दिया गया; परन्तु कुछ ही दिनों वाद वह वहां से निकल भागा। वह हि॰ स॰ ६८१ (वि॰ सं॰ १६३० = ई॰ स॰ १४७३) में फिर शाही सेना-द्वारा वन्दी बना लिया गया श्रीर मख़सूसख़ा-द्वारा मार डाला गया।

(२) इमाहीस इसेन मिर्ज़ा का बढ़ा भाई।

सुरत तथा शाह मिर्ज़ीं ने चांपानेर पर अधिकार कर लिया। बादशाह ने उन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजीं। जव उसको हुआ कि इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा ने भड़ोच के किले में रुस्तमख़ां रूमी को मार डाला है और वह विद्रोह करने पर कटिवद्ध है, तव उसने आगे गई हुई फ़ौजों को वापस वुला लिया और श्राप (बादशाह) सरनाल ( तत्कालीन श्रहमदावाद की सरकार के श्रन्तर्गत ) की श्रोर श्रयसर हुआ, जहां उसे इब्राहीम इसेन मिर्ज़ा के होने का पता लगा था। शाही सेना के श्राक्रमण से इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा की फ़ौज के पैर उखड़ गये श्रीर पह भाग गई । वहां से भागकर वह ईडर में मुहम्मद हुसेन मिज़ी श्रीर शाह मिर्ज़ा के पास पहुंचा, परन्तु उनसे कहा सुनी हो जाने के कारण, वह श्रपने भाई मसऊद<sup>3</sup> को साथ लेकर जालौर होता हुआ नागोर पहुंचा । खानेकलां का पुत्र फर्छखखां उन दिनों वहां का शासक था। इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा ने उसे घेर लिया श्रीर निकट था कि नागीर पर उसका श्रिधकार हो जाता, परन्तु ठीक समय पर रायसिंह को जोधपुर में इसकी सूचना मिल गई, जिससे उसने नागोर की श्रोर फ़्रौज लेकर प्रस्थान किया। इस अवसर पर मीरक कोलावी, मुहस्मद हुसेन शेख, राय राम (मालदेव का पुत्र) श्रादि कई श्रफ़सर भी उस(रायसिंह)के साथ थे। इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा को जव उसके श्राने की ख़वर मिली तो वह घेरा उठाकर भाग गया । ता० ३ रमजान (वि० सं० १६३० पौर्य सुदि ४ = ई० स० १४७३ ता० २८ दिसम्बर ) सोमवार को रायसिंह नागोर पहुंचा, जहां फ़र्रुख़ख़ां भी उससे श्राकर मिल गया। श्रन्य सरदारों का इरादा तो इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा का पीछा करने का न था, परन्तु रायासिंह के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया श्रीर कठौली नामक

<sup>(</sup>१) इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा का पांचवां भाई।

<sup>(</sup>२) शाही अकसर, गुजरात में भड़ोच के किसे का हाकिम।

<sup>(</sup>२) मसद्ध को बाद में ग्वालियर के कि वे में केंद्र कर दिया गया था, जहां इन दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई।

स्थान में वह शाही सेना-द्वारा घेर लिया गया । वहां की लड़ाई में मुगल सेना की स्थिति डावां-डोल हो ही रही थी, कि रायसिंह, जो पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिर्ज़ा भागकर पंजाव की तरफ चला गया ।

गुजरात के विद्रोहियों का दमन कर तथा मिर्ज़ा श्रज़ीज़ कोकल्ताश<sup>3</sup> को वहां का हाकिम नियुक्त कर यादशाह फ़तहपुर लौट

रायसिंह का वादशाह के साथ गुजरात को जाना गया, परन्तु उसके उधर प्रस्थान करते ही विद्रोहियों ने फिर सिर उठाया। मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा को जब दौलतावाद में इस वात की सूचना

प्रिली तो वह भी गुजरात में चला आया और इक्तियारुत्मुल्क आदि उपद्रव-कारियों से मिल गया। वादशाह को जब इस उपद्रव का समाचार मिला तो हि० स० ६ द ता० २४ रवीउल्आखिर (वि० सं० १६३० भाद्रपद विद ११=ई० स० १४७३ ता० २३ अगस्त) रविवार को उसने स्वयं फ़तहपुर से प्रस्थान किया और चार सो कोस का लम्बा सफ़र, केवल ६ दिन में ही समाप्त कर वह विद्रोहियों के सम्मुख जा पहुंचा। रायसिंह भी, जो गुजरात के निकट था, वादशाह की सेना से मिल गया। मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा ने अपनी फ़ौज के साथ शाही सेना का मुक्तावला किया, परन्तु वह अधिक देर तक ठहर न सका और शाही सैनिकों द्वारा वन्दी कर लिया गया।

<sup>(</sup>१) श्रकवरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि० ३, ए० १४-४१। तयकात-इ-श्रकवरी—इलियट् हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि० ४, ए० ३४४। यदायूनी; मुन्तावदु-त्तवारीख़—लो-कृत श्रनुवाद; जि० २, ए० १४३-४। वजरवदात; मश्रासिल्ज् उमरा (हिन्दी), ए० ३४४। मुंशी देवीप्रलाद, श्रकवरनामा, ए० ४२।

<sup>(</sup>२) यह शम्सुद्दीन मुहम्मद श्रत्काद्भां का प्रत्र श्रोर श्रकवर का एक सरदार था । इसकी एक प्रत्री का विवाह शाहजादे मुराद से हुश्रा था। जहांगीर के १२ वें राज्यवर्ष (वि॰ सं० १६८१=ई० स० १६२४) में इसकी श्रहमदावाद (गुजरात) में मृखु हुई।

<sup>(</sup>३) यह अधीसीनियाका निवासी तथा गुजरातका एक अमीर था और इसी युद में शाही सैनिकों-द्वारा मार खाला गया।

रायसिंह ने इस युद्ध में चड़ी वीरता दिखलाई। वादशाह ने वन्दी मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा को उस(रायसिंह) के सुपुर्द कर दिया, ताकि वह उसे हाथी पर विठाकर नगर में ले जाय। ठीक इसी समय इङ्तियारुल्मुल्क ४००० सेना के साथ शाही सेना पर चढ़ आया। वादशाह ने भी युद्ध के नक़ारे वजवा दिये और रायसिंह तथा राजा भगवानदास के कहने से उसी समय मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा कृत्ल करवा दिया गया ।

१६ वें राज्य वर्ष (वि० सं० १६३०=ई० स० १४७४) के आरंभ में जब वादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन (मालदेव का पुत्र) के विद्रोही हो जाने का समाचार मिला । चन्द्रसेन ने उन

बादशाह का रायांसेंह को चन्द्रसेन पर भेजना

दिनों सिवाना के गढ़ को, जिसे उसने अपना निवास

स्थान वना लिया था और भी दढ़ कर लिया था। वादशाह ने तत्काल रायसिंह को शाहकुलीख़ां महरम<sup>3</sup>, शिमालख़ां<sup>8</sup>, केशोदास (मेड़ते के जयमल का पुत्र), जगतराय (धर्मचन्द का पुत्र) श्रादि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। उस समय सोजत पर कहां का श्रिधकार था, जो शाही सेना के पहुंचते ही

<sup>(</sup>१) आमेर के राजा मारमल कल्लवाहे का पुत्र । हि॰ स॰ ६६८ (वि॰ सं॰ १६४६=ई॰ स॰ १४८६) के आरंभ में लाहीर में इसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) श्रकवरनामा—वेवारिज-कृत श्रनुवादः जि॰ ३, ए० ४६-६२, ७३, ८१-२, ८४-६।

धाईने अकवरी (ब्लाकमैन-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, प्रष्ट ४६३) में रायसिंह के हाथ से मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ों का मारा जाना लिखा है। मुंतख़बुत्तवारीख़ ( लो-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, प्र॰ १०२) में उसका रायसिंह के नौकरी-द्वारा मारा जाना लिखा है।

<sup>(</sup>३) मकवर का एक प्रसिद्ध पांच-हज़ारी मनसबदार । वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में इसका आगरे में देहांत हुआ।

<sup>(</sup>४) यह श्रकवर का गुलाम श्रीर शस्त्र-वाहक था । वाद में एक इज़ारी मनसवदार बना दिया गया। हि॰ स॰ १००१ (ई॰ स॰ १४१३) के पूर्व ही इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup> १ ) जोधपुर के राव मालदेव का पौत्र भीर राम का पुत्र।

सिरवारी (सिरयारी) को भाग गया। शाही सैनिकों ने जब उसका पीछा करके वह गढ़ भी जला दिया तो वह वहां से भागकर गोरम के पहाड़ों में चला गया। शाही सेना के वहां भी उसका पीछा करने पर, जब उस-(कल्ला)ने देखा कि अब बचना कठिन है, तो वह शाही अफ़सरों से मिल गया श्रीर उसने श्रपने भाई केशोदास को उनके साथ कर दिया। इस प्रकार जव चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही सेना ने सिवाने की श्रोर प्रस्थान किया, जो उस समय चन्द्रसेन के सेवक रावल सुख( मेघ )राज के श्रधिकार में था। चन्द्रसेन ने सूजा देवीदास श्रादि को उसकी सहायता के लिए भेजा, परन्तु रायसिंह के राजपूतों ने गोपालदास की श्रध्यत्तता में उनपर श्राक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित रावल श्रपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। तब शाही सेना सिवाने के गढ पर पहुंची । चन्द्रसेन ने इस श्रवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न समभा श्रीर राठोड़ पत्ता पव मुंहता पत्ता के श्रधिकार में गढ़ छोड़कर वह वहां से हट गया। शाही सेना ने गढ़ को घेर लिया, परन्तु गढ़ के सुदृढ़ होने श्रीर शाही सेना कम होने के कारण जब गढ़ विजय न हो सका तो रायर्सिंह ने अजमेर में वादशाह के पास उपस्थित होकर अधिक सेना भेजने के लिए निवेदन किया । इसपर वादशाह ने तय्यवख़ां', सैय्यद्वेग तोकबाई, सुभानकुली तुर्क खर्रम, अजुमतखां, शिवदास आदि श्रफ़सरों को चन्द्रसेन पर भेजा, तो भी दो वर्ष तक सिवाने का गढ़ विजय न हो सका। तब वादशाह ने रायसिंह श्रादि को पीछा बुला लिया श्रौर उनके स्थान पर शहवाजुलां को इस कार्य पर नियुक्त किया, जिसने

<sup>(</sup>१) मुहम्मद ताहिरख़ा भीर फ़रासत का पुत्र।

<sup>(</sup>२) इसका छुठा पूर्वज हाजी जमाल, मुलतान के शेंख वहाउद्दीन ज़करिया का शिष्य था । शहवाज्ञां का प्रारम्भिक-जीवन वदी सादगी में वीता था, परन्तु-याद में भकवर इसकी सेवाथों से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे भ्रपना ध्रमीर तक बना लिया । हि॰ स॰ ६६२ (वि॰ सं॰ १६४१=ई॰ स॰ १४६४) में वादशाह ने इसे बंगाल का शासक नियुक्त किया । ७० वर्ष की श्रवस्था में हि॰ स॰ १००६ (वि॰ सं॰ १६४६=ई॰ स॰ १४६६) में इसकी मृत्यु हुई।

कुछ ही दिनों में उक्त गढ़ को जीत लिया?।

२१ वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६३३=ई० स० १४७६) के आरम्भ में जब बादशाह को ख़बर मिली कि जालोर का ताजखां एवं सिरोही का वादशाह का रायसिंह को सुरताए देवड़ा विद्रोहियों (राए। प्रताप) के साथ देवड़ा सुरताए पर भेजना मिलकर उपद्रव कर रहे हैं, तो उसने रायसिंह,

(१) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः जि॰ ३, ए॰ ११३-४, १४४, २३७-ः । मुन्शी देवीप्रसादः श्रकवरनामाः, ए॰ ४६-६१, ६४-७४ । उमराए-इन्दः, ए॰ २१३ । व्रजरत्नदासः, मञ्जासिरुज् उमरा (हिन्दी); एष्ठ ३४४-६ ।

कोधपुर राज्य की ख्यात में भी वि॰ सं॰ १६३२ (ई॰ स॰ १४७४) में चन्द्रसेन का शहवाजुख़ां को सिवाने का गढ़ सौंपना लिखा है (जि॰ १, प्ट॰ ६०)।

सिवाना छूटने पर राव चंद्रसेन पिपलूंद के पहाड़ों में चला गया, तो भी शाही सेना बरावर उसका पीछा करती रही। तब वह सिरोही इलाक़े में चला गया, जहां वह लगभग डेढ़ वर्ष तक रहा। जब उसे वहां भी शाही सेना पहुंचने का सम्बाह मिला, तब वह हुंगरपुर में अपने बहनोई आसकरण के यहां जा रहा। इतने में शाही सेना हूंगरपुर इलाक़े के निकटवर्त्ता मेवाड़ प्रदेश में पहुंच गई, तो वह वहां से बांसवाड़े में पहुंचा। कुछ दिनों वहां रहने के उपरान्त वह महाराणा प्रतापित के अधीनस्थ मोमट प्रदेश में जाकर रहा, जहां एक वर्ष से आधिक समय तक वह ठहरा। किर मारवाड़ में आकर वह सिचियायी की गाळ में रहने लगा, जहां वि० सं० १६३७ माब सुदि ७ ( ईं० स० १४ मा ता० ११ जनवरी ) को उसका देहांत हुआ।

सिंदायच द्यालदास, बीकानेर राज्य की ख्यात में लिखता है कि पीछे से जालोर ? की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राव चंद्रसेन अपने राजपूर्तों के साथ मारवाइ में आया। पिपलाणा के पास उसका महाराजा रायसिंह के भार रामसिंह से युद्ध हुआ, जिसमें वह (चंद्रसेन) भाग गया। उसका नकारा रामसिंह के हाथ लगा ( जिल्द २, पन्न ३० )। इस युद्ध का जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्छ भी उशेख नहीं है, परंतु यह नक्ज़ारा (जोड़ी) बीकानेर राज्य में अब तक सुरचित है। नक्ज़ारे की जोड़ी तांबे की कुंडी पर चमड़े से मड़ी हुई है और उसपर निम्नालिखत लेख है—

राव चंदसेन राठोडाऊ नर राव चंदसेन राठोडाऊ तरस्तुलां, सैय्यद् हाशिम वारहा श्रादि को उनपर भेजा। शाही सेना के जालोर पहुंचते ही, ताज़ नं श्रधीनता स्वीकार कर ली। किर वे लोग सिरोही की श्रोर श्रग्रसर हुए। सुरताण ने भी इस अवसर पर मेल करना ही उचित समभा, श्रतएव वह भी रायि है के पास उपस्थित हो गया श्रोर ताज़ नं के साथ वादशाह की सेवा में चला गया। ताज़ नं तो वादशाह की श्राञ्चानुसार पहन (गुज़रात) में गया श्रोर रायि है तथा सैय्यद हाशिम नाडोल में उहर गये, जहां के विद्रो- हियों का दमन कर उन्होंने मेवाङ के राणा के राज्य से उधर श्राने जाने के मार्ग बन्द कर दिये।

कुछ दिनों पश्चात् सुरताण वादशाह की श्राद्या के विना ही श्रपने देश चला गया, जिससे वादशाह ने रायसिंह तथा सैव्यद हाशिम श्रादि को पुनः उसपर भेजा। गढ़ को घरने के उपरान्त, रायसिंह ने वीकानेर से श्रपने परिवार को बुलाने के लिए मनुष्य भेजे। सुरताण ने मौका देख-कर रायसिंह के श्राते हुए परिवार के लोगों पर श्राक्रमण कर दिया, परन्तु रायमल के साथ के राठोड़ों ने उस(सुरताण) को भगा दिया तो यह (सुरताण) श्रावृ में जा रहा। शाही सेना-द्वारा वहां भी पीछा होने पर उसने श्रावृ का किला रायसिंह के सुपुर्द कर दिया। इसकी सूचना बादशाह के पास ता० १६ श्रस्कन्दारमज़ (वि० सं० १६३३ फालगुन सुदि १०=ई० स० १४७७ ता० २७ फ़रवरी) को पहुंची। वाद में योग्य व्यक्तियों को श्रावृ के गढ़ की व्यवस्था के लिए छोड़कर, रायसिंह सुरताण को

<sup>(</sup>१) शाह मुहम्मद सेंफुल्मुल्क की बहिन का पुत्र। पहले यह वैरामएं। की सेवा में था। अकदर के समय में हसे पांच हज़ारी मनसव मिला। हि॰ स॰ ६६२ (वि॰ सं॰ १६४ १≔ई॰ स॰ १४८४) में मासूमख़ां ने इसे मार डाला।

<sup>(</sup>२) सैरयद महमूद्द्रां, कुन्डलीवाल का पुत्र । अहमदावाद के निकट सर-किच (सरसेज) के युद्ध में मारा गया।

<sup>(</sup>३) फ्रारसी तवारीख़ों में नादोत लिखा है, परन्तु यह स्थल नाढोल होना चाहिये, जो भाजकल जोभपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में है।

साथ लेकर वादशाह के पास चला गया ।

श्रकवर के २४ वें राज्य वर्ष के श्रन्तिम दिनों (वि० सं० १६३७= ई० स० १४८१) में उसके सौतेले भाई हकीम मिर्ज़ा ( मिर्ज़ा मुहम्मद इकीम) ने, जो कावुल का शासक था, अपने रायसिंह का काबुल वड़े भाई से विरोधकर भारतवर्ष की तरफ़ भी

पर जाना

पैर वढ़ाये। उन दिनों मुहम्मद युसुफ़ख़ां सिन्धु के निकटवर्ती प्रदेश पर नियुक्त था, परन्तु उसका प्रवन्ध ठीक न होने के कारण वादशाह ने उसे हटाकर कुंवर मानसिंह<sup>3</sup> को उसके स्थान पर भेजा । स्यालकोट से चलकर जव मानसिंह रावलपिंडी पहुंचा तो उसे पता लगा कि हकीम मिर्ज़ा का एक सेनापति शादमान ससैन्य सिन्धु के तट तक आ गया है। मानसिंह ने शीव्रता से पहुंचकर उसका अवरोध किया । तत्र शादमान घायल होकर भाग गया श्रीर उसकी मृत्यु हो गई। श्रकवर को जब यह समाचार मिला तो उसने उसी समय मान लिया कि युद्ध की यहीं इतिश्री नहीं हुई है श्रीर रायसिंह, जगन्नाथ, राजा गोपाल

<sup>(</sup> १ ) श्रकवरनामा-वेवरिज-कृत भनुवादः जि० ३. पृ० २६६-७, २७८-६ । उमरा-ए-हन्द, पृ० २१३-४ । व्रजरत्नदास; मञ्चासिरुल उमरा (हिन्दी); प्र॰ ३४६-७ । मुंशी देवीप्रसादः, श्रकवरनामाः, ए० ८४-७ ।

निजामुद्दीन की 'तवकात-इ-श्रकवरी' और वदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीख़' में इस घटना का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) हुमायूं का पुत्र श्रीर भकवर का सौतेला भाई। ता॰ १४ जुमादिवत्-श्रब्बल हि॰ स॰ १६१ (वि॰ सं॰ १६११ ज्येष्ठ बदि १ = ई॰ स॰ १४४४ ता॰ १८ श्रप्रेत) को इसका काबुत में जनम हुआ था श्रीर श्रक्यर के ३० वें राज्य वर्ष में ता॰ १६ ध्यमरदाट ( वि॰ सं॰ १६४२ श्रावण सुदि ३=ई॰ स॰ १४८४ ता॰ २१ जुबाई ) को वहीं इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup> ३ ) भामेर के राजा भगवानदास कछवाहे का पुत्र !

<sup>(</sup> ४ ) राजा भारमल का पुत्र । जहांगीर के समय में इसे पांच इज़ारी मनसब माप्त था।

<sup>(</sup> १ ) अकबर का दो हज़ारी मनसवदार ।

आदि को फ़ौज के साथ आगे रवाना किया एवं सिन्धु-प्रदेश पर नियुक्त मानसिंह को ख़बर भेजी कि मिर्ज़ा हकीम यदि नदी पार करने के लिए बढ़े तो उसे रोका न जाय तथा युद्ध टाला जाय। ता० १४ वहमन (हि० स० ६८८ ता० १७ जिलहिजा=वि० सं० १६३७ फाल्गुन वदि ३=ई० स० १४८१ ता० २३ जनवरी) को जब बादशाह को मिर्ज़ा के पंजाब पहुंचने का समाचार मिला, तो राजधानी का समुचित प्रवन्ध कर हि॰ स॰ ६८६ ता॰ २ मुहर्रम (वि॰ सं॰ १६३७ फाल्गुन सुदि ३=ई॰ स० १४⊏१ ता॰ ६ फ़रवरी) सोमवार को उसने स्वयं पंजाव की श्रोर प्रस्थान किया। मिर्ज़ा को बादशाह के श्रागमन की सूचना मिलते ही, वह वहां से श्रपनी फ़ौज लेकर भाग गया । बादशाह ने योग्य व्यक्तियों को उसे समकाने के लिए भेजा, परन्तु जब उसने उनके कथन पर कुछ ध्यान न दिया तो ता० ११ तीर ( हि॰ स॰ ६८६ ता॰ २१ जमादिउल्अञ्चल=वि॰ सं॰ १६३८ प्रथम आवण वदि ७=ई० स० १४८१ ता० २३ जून) को उसने शाहज़ादे मुराद को मानसिंह, रायसिंह आदि के साथ मिर्ज़ा को समभाने के लिए और यदि इस कार्य में सफलता न मिले तो उसे परास्त करने के लिए भेजा। मिर्ज़ा ने वादशाह की अधीनता स्वीकार करने के यजाय शाही सेना का मुक्ता-यला करना श्रारम्भ किया, परन्तु ता०२० श्रमरदाद (वि० सं०१६३८ द्वितीय श्रावण सुदि ३=ई० स० १४८१ ता० २ अगस्त) बुधवार को उसे द्वारकर भागना पड़ा। ता० २६ श्रमरदाद (वि० सं० १६३८ द्वितीय श्रावण सुदि १२= ई० स० १४८१ ता० ११ ऋगस्त) को वादशाह भी कावुल के क्रिले में पहुंच गया । इकीम मिर्ज़ा के गत अपराधों को ज्ञमाकर उसने कावल का अधिकार फिर उस ( मिर्ज़ा ) को सौंप दिया और स्वयं भारतवर्ष को सौट श्राया । ता० २६ श्राबान (हि० स० ६८६ ता० १३) शब्वाल=वि० सं० १६३८ मार्गशीर्ष वदि १=ई० स० १४८१ ता० ११ नवम्वर) को वादशाह सरिहन्द पहुंचा, जहां से रायसिंह तथा भगवानदास' श्रादि पंजाव में रहे

<sup>(</sup>१) कछुवाहा, भामेर के स्वामी राजा भारमल का पुत्र। इसे अकबर के समय में 'आमीक्ष्उमरा' का ख़िताब प्राप्त था।

हुए सरदार अपने अपने ठिकानों को लौट गये ।

महाराणा उदयसिंह ने अपने ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिंह को अपना उत्तराधिकारी न वनाकर अपनी प्रीतिपात्र राणी भटियाणी से उत्पन्न छोटे

श्राधी सिरोही लेना

कुंवर जगमाल को श्रपना युवराज बनाया था, परंतु रायसिंह का राव सुरताय से यह बात मेवाङ की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध होने से महाराणा उदयसिंह की मृत्यु होने पर सरदारों

आदि ने उस( उदयसिंह )के ज्येष्ठ कुंवर अतापसिंह को मेवाङ का महा-राणा वनाया। इससे जगमाल श्रप्रसन्न होकर बादशाह की सेवा में जा रहा। इधर सुरताए (सिरोही के स्वामी) का सारा राज-कार्य बीजा देवड़ा के हाथ में था, जिसको कुछ दिनों बाद उसने निकाल दिया। तव वह अपनी वसी (ठिकाना) में जा रहा। इसी अवसर पर रायसिंह वादशाह की तरफ़ से सोरठ को जाता था। मार्ग में सिरोही के राव सुरताए ने उसकी खूव ख़ातिरदारी की। देवड़ा बीजा ने भी रायसिंह के पास पहुंचकर उसको कई प्रकार से लालच दिखलाया, परन्तु उसने उसकी वात न मानी। राव सुरताण से वात कर रायसिंह ने सिरोही का श्राधा राज्य वादशाह का रक्खा श्रीर श्राधा राव का तथा बीजा को सिरोही के इलाक़े से निकाल दिया। वादशाह के पास जब इसकी खबर रायसिंह ने पहुंचाई तव उसने सिरोही राज्य का आधा हिस्सा राणा उदयसिंह के पुत्र जगमाल को दे दिया। वीजा देवड़ा भी बादशाह की सेवा में गया हुआ था, पर उसकी कुछ सुनवाई न हुई तब वह भी जगमार्ल के साथ सिरोही चला गया। राव सुरताण ने आधा राज्य अगमाल के सुपुर्द तो कर दिया पर धीरे-धीरे उनमें वैमनस्य वद्ता गया, जिससे जगमाल को पुनः वादशाह की सेवा में जाना पड़ा । इसवार बादशाह ने उसके साथ चन्द्रसेन के पुत्र रायसिंह आदि को कर दिया। इसपर

<sup>(</sup>१) मकबरनामा-वेवरिज-कृत मनुवाद; जि॰ ३; ए० ४६३-४, ४०८, ४१८, ४४२, ४४६ । उमराप् हन्दः, पृ० २१४ । जजरत्नदासः, समासिस्त् उमरा (हिन्दी); ए० ३५७-म । मुंशी देवीप्रसाद; शक्तरनामा; ए० ११म-२१।

राव सुरताण सिरोही छोड़कर पहाड़ों में चला गया। जगमाल ने सेना के कई भाग कर श्रलग-श्रलग रास्तों से सुरताण पर भेजे, पर वि० सं० १६४० कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १४८३ ता० १७ श्रक्टोवर) को जब दताणी के रणक्षेत्र में जगमाल श्रादि थे, सुरताण उनपर श्रा टूटा श्रीर वे मारे गयें।

श्रकवर के ३० वें राज्य वर्ष (वि० सं० १६४२=ई० स० १४८४) में जब वलुचिस्तान के निवासियों के विद्रोही हो जाने का समाचार मिला तो

रायसिंह का वल्चियों पर भेजा जाना वादशाह ने उनका दमन करने के लिए इस्माईल-कुलीख़ां को रायासिंह,श्रवुलक़ासिम तमिकन (नम-किन) श्रादि सहित भेजा। शाही सेना के पहुंचने

पर पहले तो वल् चिस्तान के जागीरदारों ने अधीनता स्वीकार न की, परन्तु पीछे से गाज़ीख़ां, वहादुरख़ां, नसरतख़ां आदि वहां के सब सरदार रायिसह तथा इस्माईलकुलीख़ां आदि के साथ वादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये और उनकी प्रार्थना के अनुसार उनकी जागीरें पुनः उन्हें सौंप दी गईं ।

<sup>(</sup>१) मुंहर्गोत नैगसी की ख्यात; जि॰ १, ए॰ १३१-३।

<sup>(</sup>२) ज़ानजहां हुसेनकुलीज़ां का भाई। श्रकवर की श्रनेकीं चढ़ाइयों में यह शाही सेना का अध्यद था। ४२ वें राज्य वर्ष (वि० स० १६४४=ई० स० १४६७) में बादशाह ने इसे चार हज़ार का मनसव दिया था।

<sup>(</sup>३) यह पहले काबुल के मिज़ी मुहम्मद हकीम की सेवा में था। श्रकवर की सेवा में प्रविष्ट होने पर पंजाब में भिरह तथा खुशाब इसको जागीर में मिले। जहांगीर के राज्यकाल में इसे तीन हज़ारी मनसव प्राप्त हुआ।

<sup>(</sup>४) अकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाट, जि॰ ३, पृ॰ ७१६-३६ । तयकात-इ श्रकवरी—इलियद, हिस्ट्री शॉव् इडिया, जि॰ ४, पृ॰ ४४०-४३ । यदा-यूनी, मुन्तख़बुत्तवारीख़—लो कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ ३६०-६४ (इसमें रायसिंह के स्थान पर रायसिंह दरवारी लिखा है, जो ठीक नहीं है)। वजरत्नदास, मश्रासिच्च उमरा (हिन्दी); पृ॰ ३४८।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १४८६) में वादशाह ने जब शासन श्रामन प्रविद्य की परिवर्त्तन किये तो रायां है को राजा भगवानदास के साथ लाहीर में नियत किया ।

सन् जलूस ३२ (वि० सं० १६४४ = ई० स० १४८७) में क़ासिमखां<sup>२</sup> ने, जिसे वादशाह ने काश्मीर विजय करने के लिए भेजा था, उस प्रदेश को श्रधीनकर वहां के विटोहियों को

काश्मीर में रावसिंह के चाचा शृंग का काम आना उस प्रदेश को अधीनकर वहां के विद्रोहियों को दंड दे, वादशाह का अधिकार पीछा स्थापित किया, परन्तु पीछे से जब वह स्वयं वहां के निवा-

सियों पर श्रत्याचार करने लगा तो फिर श्रशान्ति का स्त्रपात हुश्रा। इसलिए विद्रोहियों का दमन करने में क्रासिमखां को फिर व्यस्त होना पड़ा।
शाही सेना की विद्रोहियों के द्वारा जिस समय वड़ी स्ति हो रही थी उस
समय रायसिंह के काका श्रंग (भूकरकावालों का पूर्वज) ने वीरोचित साहस
एवं निर्भीकता का परिचय दिया श्रीर श्रपने चालीस राजपूतों सहित विद्रोहियों
का सामना करता हुश्रा मारा गया। वास्तव में उसी की श्रद्भुत वीरता के
कारण शाही सेना को दूसरे दिन विजय प्राप्त हुई। वाद में श्रकबर का
भेजा हुश्रा यूसुफ़ख़ां वहां पहुंच गया, जिसने सारा प्रवन्ध श्रपने हाथ
में लेकर क्रासिमखां को द्रवार में भेज दिया ।

<sup>(</sup>१) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद, जि०३, पृ० ७७६।

<sup>(</sup>२) भीर वहर चम्मनाराय (?) ख़ुरासान, मिज़ी दोस्त की मिगनी का पुत्र । भक्त ने तक़्त पर वैठने के बाद इसे तीन हज़ारी मनसबदार बनाया था।

<sup>(</sup>३) मीर भ्रहमद-इ-रजवी का पुत्र। भ्रकवर ने भ्रपने ३०वें राज्यवर्ष में इसे ढाई हज़ारी मनसव दिया था। हि० स० १०१० (वि० सं० १६४ म्=ई० स० १६०१) में जालनापुर में इसका देहान्त हुआ।

<sup>(</sup>४) मकवरनामा—वेवरिज-कृत मनुवाद; जि॰ ३, ए० ७१६-८ । मुंशी देवीप्रसाद, भकवरनामा; ए० १७२।

अवुलफ़ज़ल तथा मुंशी देवीप्रसाद ने श्रीरंग (श्रंग) को रायसिंह का चवेरा भाई जिला है, जो ठीक नहीं है। वह राव कल्यायामल का भाई और महाराजा रायसिंह का काका था, जैसा कि उपर लिखा गया है।

वि० सं० १६४४ फाल्गुन चिद् ६ (ई० स० १४८६ ता० ३० जनवरी) वृहस्पतिवार को वीकानेर के वर्तमान रायसिंह का नया किला किलो का सूत्रपात हुआ। फाल्गुन सुदि १२ (ई० स० १४८६ ता० १७ फरवरी) सोमवार को नींव रक्खी जाकर वि० सं० १६४० माघ सुदि ६ (ई० स० १४६४ ता० १७ जनवरी) वृहस्पतिवार को गढ़ सम्पूर्ण हुआ । यह काम मन्त्री कमचनद्र के निरीक्तण में हुआ।

## (१) बीकानेर के राजा रायसिंह की प्रशस्ति—

ग्ण संवत्सरेऽस्मिन्नृपितिविक्तमादित्यराज्यात् संवत् १६४५ वर्षे शाके १५१० प्रवर्त्तमाने महामहप्रदायिनि फाल्गुने मासे कृष्णपचे नवम्यां तिथौ वृहस्पितवासरे अनुराधानच्चत्रे व्याधातयोगे श्रीदुर्गस्य प्रथमं सूत्रपातः कृतः ॥ ततो दशमी १० शुक्रवारे ज्येष्टानंतरं मूलनच्चत्रे दिनमुक्तघिका २३ । ५५ उपिर दुर्गस्य खातः कृतः ॥ अथ संवत् १६४५ वर्षे फाल्गुनसुदि १२ द्वादश्यां सोमे पुष्यनच्चत्रे शोभननामिन योगे दुर्गस्य शिलान्यासः कृतः ॥ अथ संवत् १६५० वर्षे माधमासे शुक्लपचे षष्ठ्यां गुरौ रेवतीनच्चत्रे साध्यनामिन योगे महाराजाधिराजनमहाराज श्री श्री श्री २ रायसिंहेन दुर्गप्रतोलीसंपूर्णीकारिता सा च सुचिरस्थायिनी भवतु ॥

(जर्नल झॉव् दि प्रियाटिक सोसाइटी श्रॉव् वंगाल; न्यू सीरीज़ १६, ई० स० १६२०, पृ० २७६) ह

द्यालदास की ख्यात में रायसिंह का बुरहानपुर से अपने मन्त्री कर्मचन्द्र को गढ़ वनवाने के लिए आज्ञा देना लिखा है (जि॰ २, प्र॰ ३०)। उक्र पुरतक में गढ़ के निर्माण करने का समय वि॰ सं॰ १६४४ वैशाख सुदि ३ से वि॰ सं॰ १६४० तक दिया है। रायसिंह की प्रशस्ति के अनुसार वि॰ सं॰ १६४४ (ई॰ स॰ १४८६) के फाल्युन मास में गढ़ का शिलान्यास हुआ, जो अधिक विश्वसनीय है।

राव वीका का बनवाया हुआ गढ़ शहर के भीतर होने से रायसिंह ने शहर से बाहर एक विशाल और सुरद दुर्ग बनवाया (इसके विस्तृत हाल के विषु देखों छपर प्र० ४४-४६)। वि० सं० १६४६-४७ (ई० स० १४६०) में रायसिंह बादशाह से श्राक्षा लेकर बीकानेर गया । इसके कुछ ही दिनों बाद (सन् जुलूस २६ में )

रायसिंह के भाई श्रमरा का विद्रोही होना रायसिंह का भाई श्रमरा (श्रमरिसंह) बादशाह का विरोधी हो गया। भिंभर के जागीरदार हमज़ा ने जब उसे उपयुक्त दंड दिया, तो एक दिन

अवसर पाकर उनका पुत्र केशोदास बदला लेने के लिए, हमज़ा के पुत्र के धोले में करमवेग को मारकर अपने साथियों सहित निकल भागा। इसकी स्वना मिलते ही चतुर मनुष्य उस (केशोदास) के पीछे भेजे गये। देपालपुर तथा कनूला के बीच में नौशहरा नामक स्थान में उन्होंने विद्रोहियों को घर लिया। इस अवसर पर रायसिंह के कुछ राजपूत पवं खानखाना के आदमी भी पीछा करनेवालों से मिल गये। फलस्वरूप केशोदास अपने पांच सहायकों सहित मारा गया और शेष तीन केंद्र कर लिये गये ।

## (१) शेरवेग का पुत्र।

द्यालदास की ख्यात ( जि॰ २, पृ॰ ३३ ) भीर कप्तान पाउलेट के 'गैज़ेटियर भॉन् दि वीकानेर स्टेट' ( पृ॰ २८, टिप्पण् ) में लिखा है कि समरसिंह ने भरबख़ां की मारा । इसपर श्ररवख़ां के साथी शाही झफ़सर ने श्रमरसिंह की मार हाला । तब समरसिंह का पुत्र केशवदास उसका बदला छेने के लिए तैयार हुआ और उसने एक शाही श्रफ़सर को मार ढाला ।

<sup>(</sup>२) वैरामख़ां का पुत्र मिज़ां श्रव्हुर्रहीम ख़ानख़ाना। इसका जन्म हि॰ स॰ ६६४ ता॰ १४ सफ़र (वि॰ सं॰ १६१३ माघ विद १ = ई॰ स॰ १४४६ ता॰ १७ दिसम्बर) को लाहीर में हुश्रा था श्रीर श्रकवर तथा जहांगीर की श्रधिकांश बदी चढ़ाइयों में इसने सेना का संचालन किया था। जहागीर के २१ वें राज्यवर्ष (वि॰ सं॰ १६२७) में इसका देहांत हुशा।

<sup>(</sup>३) धकवरनामा—वेवरिज-कृत धनुवाद जि॰ ३, ए० ६० ६। दयालदास की प्यात (जि॰ २, ए० ३२-३) में भी धमरा के विद्रोही हो जाने तथा बाद में ग्राही सेना-द्वारा युद्ध में मारे जाने का उक्षेख है।

बादशाह ने पहले खानखाना को कन्दहार विजय करने के लिए नियुक्त किया था, परन्तु जब दरवारियों ने ठड्डा के वैभव का उल्लेख

रायसिंह का खानखाना की सहायतार्थ भेजा जाना किया तो वादशाह ने उसे उधर भेज दिया। खान-खाना ने सर्वप्रथम लाखी पर श्रधिकार करके शेवां के गढ़ पर श्राक्रमण किया। उड्डा के स्वामी

जानीवेग' ने भी उसका सामना करने का आयोजन किया और अपनी रत्ता के लिए नसीरपुर के दुरें के निकट एक गढ़ बना लिया। इसी श्रवसर पर रायसिंह का पुत्र दलपत श्रीर जैसलमेर का रावल भीम भी श्रमरकोट के रास्ते से होते हुए खानखना से जा मिले। वे श्रमरकोट को विजयकर वहां के स्वामी को भी श्रपने साथ लेते गये। जानीवेग ने जल श्रीर स्थल दोनों मार्ग से शाही सेना पर श्राक्रमण किया, परंतु श्रंत में उसकी पराजय हुई तथा उसे श्रपने वनाये हुए गढ़ में शरण लेनी पड़ी ।शाही सेना ने ता**० ६ श्राज़र इलाही सन् ३६ (हि० स०१०००** ता० १४ सफ़र=वि० सं० १६४८ पौष सुदि १ = ई० स० १४६१ ता० २१ नवम्बर) को उस स्थान पर भी श्राक्रमण किया। पर जानीबेग सतर्कता के साथ युद्ध टालता हुआ वर्षा ऋतु के श्रागमन की वाट देखने लगा जव कि उसे शाही सेना का सामना करने में हर प्रकार से ख़विधा होने की संभावना थी। इधर शाही सेना की शक्ति दिन पर दिन जीए होने लगी, जिससे खानखाना को वादशाह के पास से सहायता मंगवानी पड़ी । इसपर वादशाह ने धन, जन तथा श्रन्य युद्ध की सामग्री के श्रांतिरिक्त ता० २१ श्राजुर (हि॰ स॰ १००० ता॰ २६ सफ़र = वि० सं० १६४ = पौष वदि १३ = ई० स० १४६१ ता० ३ दिसंबर) को अपने

<sup>(</sup>१) मिर्ज़ी जानी बेग तर्खीन यह अपने दादा मिर्ज़ी मुहम्मद वाकी की मृत्यु पर हिं॰ स॰ १६३ (वि॰ सं॰ १६४१=ई॰ स॰ १४८४) में सिन्ध के अवशेष भाग का स्वामी हुआ। इसकी एक पुत्री का विवाह ख़ानख़ाना ( अब्दुर्रेहीम ) ने अपने पुत्र के साथ किया। बाद में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हि॰ स॰ १००८ (वि॰ सं॰ १६४६ = ई॰ स॰ १४६६) में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु होने पर ठहा की आगीर इसके पुत्र मिर्ज़ी गांजी को दी गई।

चार हज़ारी मनसबदार रायसिंह को उस (खानखाना ) की सहायता के लिए भेजा ।

रायसिंह की एक पुत्री का विवाह वान्धोगढ़ (रीवां) के रामचन्द्र वधेला के पुत्र वीरमद्र से हुआ था। जव रामचन्द्र की मृत्यु हो गई तो

रायसिंह के जामाता वीरभद्र की मृत्यु वादशाह ने उसके पुत्र वीरभद्र को अपना राज्य संभालने के लिए भेजा, परन्तु दुर्भाग्यवश मार्ग में वह पालकी से नीचे गिर पड़ा श्रीरकुछ समय बाद

खुर्जा पहुंचने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गये। जब वादशाह के पास यह दु:खद समाचार पहुंचा तो ता० १२ श्रमरदाद सन् जलूस ३८ (हि० स० १००१ ता० ४ ज़ीकाद = वि० सं० १६४० श्रावण सुदि = ई० स० १४६३ ता० २४ जुलाई) को उसने रायसिंह के पास जाकर हार्दिक शोक प्रकट किया। वीरमद्र की राणी सती होना चाहती थी, परन्तु वादशाह ने उसके यश्ची की वाल्यावस्था के कारण उसे ऐसा करने से रोक दिया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) तवकात-इ-अकवरी—इलियद्, हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि० ४, प्र०४६२। यदायूनी, मुंतज़बुत्तवारीख़—लो-कृत श्रनुवाद, जि० २, प्र०३६२।

इससे स्पष्ट है कि अकवर के ३७ वें राज्य-वर्ष से पूर्व किसी समय रायसिंह की चार-हज़ारी मनसव प्राप्त हो गया था, पर इसका ठीक-ठीक समय फारसी तवारीख़ों से निश्चित नहीं होता। दयालदास ने वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७७) में रायसिंह को वादशाह की तरफ़ से ४००० का मनसव ४२ प्रगंने एवं राजा का ख़िताब मिलना लिखा है (नि० २, पत्र २४)।

<sup>(</sup>२) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि० ३, ए० ६१६, ६२४, ६२४ । तवकात-इ-श्रकवरी—इलियद; हिस्दी श्रॉव् इंडिया; जि० ४, ए० ४६१-२। बदायूनी; स्रंतख़बुत्तवारीख़—लो-कृत श्रनुवाद; जि० २, ए० ३६२। व्रजरत्नदास; मन्नासिरुत् उमरा (हिन्दी), ए० ३४=।

<sup>(</sup>३) अकवरनामा—वेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ ६८४। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकवरनामा; पृ॰ २१४-६। उमराए हनूद; पृ॰ २१४। व्रजरबदास; मधासिरुष् उमरा (हिन्दी), पृ॰ ३४८-६।

वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) में शेंख फ़ैज़ी , मीर मुहम्मद श्रमीन श्रादि दित्तण की तरफ़ गये हुए श्रफ़सर वापस लौटे। बुरहानु-

स्विसंह का दिवया में जाना ल्मुल्क<sup>र</sup> को कई श्रवसर पर शाही सहायता तथा सम्मान प्राप्त हो चुका था, परन्तु उन दिनों उसनें प्रचुर मात्रा में शाही सेवा में नज़राना न भेजा। इस

अवज्ञा का दंड देने के लिए वादशाह की इच्छा स्वयं आगरे जाकर उसपर फ़ौज भेजने की थी, परन्तु वहां रसद आदि की मंहगाई होने के कारण, उसने विवश होकर ता० २४ मेंहर (हि० स० १००२ ता० २२ मुहर्रम = वि० सं० १६४० कार्तिक विद ६ = ई० स० १४६३ ता० प्र अक्टोवर) को शाहज़ादे सुलतान दानियाल को ७०००० सवारों के साथ उसके विरुद्ध भेजा। इस अवसर पर रायसिंह, खानखाना आदि भी उसकें साथ थे तथा शाहज़ादे मुराद को भी दिल्ला की और अग्रसर होने का

<sup>(</sup>१) नागोर के रोख़ मुवारक का पुत्र तथा रोख़-अञ्चलफ्रज़ल का ज्येष्ट आता। इसका पूरा नाम अञ्चलफ्रेज़ था और हि० स० १४४ ता० १ सावान (वि० स० १६०४ आधिन सुदि २ = ई० स० १४४७ ता० १६ सितम्बर) को इसका जन्म हुआ था। यह इतिहास, वेदान्त और हिक्मत आदि का प्रकांड पहित होने के अतिरिक्ष उच्च कोटि का किव भी था। यह सबसे पहला मुसलमान था, जिसने हिन्दी साहित्य एव विज्ञान का अध्ययन किया। कई संस्कृत पुस्तकों के अतिरिक्ष इसने 'लीलावती' एवं वीजगणित का भी अनुवाद किया था। आगरे में हि० स० १००४ ता० १० सफर (वि० सं० १६४२ आधिन सुदि १२ = ई० स० १४६४ ता० ४ अवटोवर) को इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup> २-) श्रहमदनगर का शासक।

<sup>(</sup>३) श्रकवर का तीसरा पुत्र। श्रत्यधिक मिदरा सेवन के कारण वुरहानपुर में हि॰ स॰ १०१२ ता॰ १ जिलहिज (वि॰ सं॰ १६६२ वैशाख सुदि २ = ई॰ स॰ १६०४ ता॰ १० श्रप्रेल) को इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup> ४ ) तबकात-इ-श्रकवरी—इलियट्; हिस्ट्री श्रॉन् इहिया, जि॰ ४, प्र॰ ४६७। बदायूनी, सुंतख़बुत्तवारीख़—लो कृत श्रनुवाद, जि॰ २, प्र० ४०३।

<sup>(</sup>१) श्रकवर का दूसरा पुत्र । हि॰ स॰ १७८ (वि॰ स॰ १६२७ = ई॰ स॰ ११७०) में सीकरों में इसका जन्म हुन्ना था । हि॰ स॰ १००७ ता॰ ११ शब्याल

श्रादेश भेजा गया। लाहीर से ३४ कोस सुल्तानपुर की नदी तक बादशाह स्वयं इस सेना के साथ गया। ख्रानखाना भी सरिहन्द तक पहुंच गया था। उसे बुलाकर उससे परामर्श करने के उपरान्त वादशाह ने केवल खानखाना को इस सेना का श्रध्यच बनाकर भेज दिया श्रोर दानियाल को पीछा बुला लिया।

उसी वर्ष वादशाह ने आज़मख़ां के नाम फ़रमान भेजकर उसे दरवार में बुला लिया और जूनागढ़ का प्रदेश (दिल्णी अक्तर का रायसिंह को जूनागढ़ देना रायसिंह के नाम कर दिया<sup>3</sup>।

कुछ समय पहले रायसिंह के एक कुपापात्र सेवक ने किसी पर आत्याचार किया था, जिसकी शिकायत होने पर बादशाह ने रायसिंह से अवन्तर की रायसिंह से अप- को छिपा लिया और वादशाह से कहला दिया कि वह भाग गया। इसपर वादशाह उससे अप्रसन्न रहने लगा और उसने कुछ दिनों के लिए उसका मुजरा

<sup>(</sup>वि॰ सं॰ १६४६ ज्येष्ट विद १ = ई॰ स॰ १४६६ ता॰ १ मई ) को दिश्वा में इसक देहान्त हुआ ।

<sup>(</sup>१) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद, जि॰ ३, पृ॰ ६६४-४ । तबकात-इ-श्रकवरी—इलियट्; हिस्ट्री ऑव् इंडिया, जि॰ ४, पृ॰ ४६७ । बदायूनी; गुंतख़-बुत्तवारीख़—लो-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ ४०३ ।

<sup>(</sup>२) ख़ानश्राज़म, मिर्ज़ा भ्रज़ीज़ कोका (देखो ऊपर पृ० १६६, टिप्पण २)।

<sup>(</sup>३) वदायूनी, मुन्तख़बुत्तवारीख़—लो-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ ४००।

<sup>(</sup>४) फ़ारसी तवारीख़ों में इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं किया है। द्यालदास की रयात में एक स्थल पर लिखा है कि वि० सं० १६१४ (ई० स० ११६७) में महाराजा रायसिंह भटनेर गया था। उसके वहां रहते समय चादशाह( भ्रकबर )का श्रमुर नसीरख़ां भी वहां जाकर ठहरा। उसके वहां की किसी एक लड़की से अनुचित छेड़-छाड़ करने पर रायसिंह के इशारे से उसके सेवक तेजा ने उसको पीटा। वहां रहते समय तो उस नसीरख़ां) ने ऊछ न कहा, परन्तु दिल्ली पहुंचने पर उसने बादशाह से

वन्द कर दिया। श्रंत में वादशाह ने उसका श्रापराध स्तमा कर दिया श्रोर सोरठ (सोराष्ट्र, सारा दिस्सी काठियावाड़) की जागीर उसे प्रदानकर दिस्सी में भेजी, परन्तु उधर प्रस्थान न कर वह (रायसिंह) वीकानेर जाकर वैठ रहा। कई वार समभाये जाने पर भी जब उसने कुछ ध्यान न दिया तो बादशाह ने सलाहुद्दीन को उसके पास भेजकर कहलाया कि यदि उसे दिस्सी में न जाना हो तो शाही सेवा में उपस्थित हो। इसपर ता० २६ दे सन् जुलूस ४१ (हि० स० १००४ ता० २७ जमादिउल्श्रव्वल = वि० सं० १६४३ माघ विद १४ = ई० स० १४६७ ता० ६ जनवरी) को वह वादशाह के पास उपस्थित हो गया। पीछे से उसका श्रपराध समाकर ता० ४ वहमन (हि० स० १००४ ता० ४ जमादिउस्सानी = वि० सं० १६४३ माघ सुदि ७ = ई० स० १४६७ ता० १४ जनवरी) को वादशाह ने उसे दिस्सी में जी दिया ।

श्रकवर के ४४ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४७= ई० स० १६००) के श्रारंभ

शिकायत कर दी । इसपर बादशाह ने महाराजा को तेजा को सौप देने का हुक्म दिया, पर उसने नहीं सौपा। पीछे से भटनेर तथा कसूर आदि परगने उससे ताग़ीर होकर दुलपतिसंह के पट्टे में कर दिये गये (जि॰ २, पत्र ३२)। किसी श्रज्ञात किन की बनाई हुई 'राजा रायसिंहजी री वेल' (वेलिया गीत में लिखा हुआ काव्य) में भी इस घटना का उल्लेख है (हिस्किप्टिव केंटेलॉग ऑव् दार्टिक एण्ड हिस्टॉरिकल मैन्युरिकप्ट्स; सेक्शन २, भाग ६, बीकानेर स्टेट, पृ० ४६)।

फ्रारसी तवारीख़ों के अनुसार रायसिंह की डियोड़ी वादशाह ने वन्द करवा दी थी। इससे स्पष्ट है कि उसका अपराध काफ़ी बढ़ा रहा होगा। दयालदास का उपर्युक्त कथन इसी बटना से सम्बन्ध रखता है, पर उसमें दिया हुआ सबत् गलत है।

- (१) बादशाह अकबर के रायसिंह के नाम के सन् जुलूस ४२ ता० ६ दें (हि॰ स॰ १००६ ता० २० जमादिउल्अन्वल = वि॰ सं॰ १६४४ पौप विदे ७ = ई॰ स॰ १४६७ ता० २० दिसम्बर) के फ्रस्मान में सोरठ एव अन्य जागीरें उसे पुनः दी जाने का उन्नेख है। उक्न फ्रस्मान में अकबर की प्रसन्नता का भी वर्णन है।
- (२) श्रकवरनामा—वेवरिज-इत श्रनुवाद, जि० ३, ए० १०६८-६६। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकवरनामा, ए० २४४। उमराए हन्दू; ए० २१४। वजरत्रदास; मधासि-रुल् उमरा (हिन्दी), ए० ३४६।

दलपत का भागकर वीकानेर जाना में मुज़फ्फ़र हुसेन मिर्ज़ा विद्रोही हो गया और एक दिन अवसर पाकर भाग निकला। रायसिंह का पुत्र दलपत उसे खोजने के बहाने वीकानेर चला

गया। वास्तव में उसका उद्देश्य भी वीकानेर जाकर फ़साद करने का था।

उसी वर्ष (वि० सं० १६४७ = ई० स० १६०० में) बादशाह ने माधोसिंह अक्षवर का रायसिंह को को हटाकर नागोर आदि परगने रायसिंह को नागोर आदि परगने देना जागीर में दिये ।

श्रहमद्नगर विजय हो जाने पर भी दिन्तिण की श्रराजकता का श्रन्त नहीं हुआ था। श्रतण्व खानखाना तो श्रहमद् रायसिंह की नासिक में नगर भेजा गया श्रोर वादशाह ने शेख श्रवुल-फ़ज़ल को ता० २३ वहमन (हि● स०१००६ ता०६ शावान = वि० सं०१६४७ माघ सुदि = ई० स०१६०१ ता० ३१

<sup>-(</sup> १ ) ऊपर ए० १६७ मे श्राये हुए इव्राह्म हुसेन मिर्ज़ा का पुत्र।

<sup>(&#</sup>x27;२) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ ११४१। मुंशी देवी-प्रसाद; श्रकवरनामा, पृ॰ २६८। व्रजरत्वदास, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी); पृ॰ ३६०।

<sup>(</sup>३) राजा भगवंतदास कछवाहे का ज्येष्ट पुत्र तथा श्रकवर का तीन हज़ारी मनसवदार। शाहजहां के तीसरे राज्य-वर्ष (वि० सं० १६८६-७ = ई० स० १६३०) में यह श्रपने दो पुत्रों के साथ दिच्या में मारा गया।

<sup>(</sup>४) शकदर का इलाही सन् ४१ ता० ३ श्रावान (हि० स० १००६ ता० १७ रवीटत्सानी = वि० सं० १६१७ कार्तिक विद ४ = ई० स० १६०० ता० ११ शक्टोबर) का फ़रमान।

<sup>(</sup>१) नागोर के शेख़ मुवारक का दूसरा पुत्र तथा शेख़ फ़ैज़ी का छोटा भाई। इसका जनम हि॰ स॰ ६१८ (वि॰ सं॰ १६०८ = ई॰ स॰ ११४१) में हुआ था और अकवर के १६वें राज्य-वर्ष (वि॰ सं॰ १६३० = ई॰ स॰ ११७४) में यह उसकी सेवा में प्रविष्ट हुआ। इसने 'अकवरनामा' एवं 'आईने अकवरी' नामक अकवर के राज्यकाल से सम्बन्ध रखनेवाले दो बृहद् ऐतिहासिक अन्थों की रचना की। दि॰ स॰ १०११ ता॰ ४ रवीउल्अन्वल (वि॰ सं॰ १६१६ माद्रपद सुदि ६ = ई॰ स॰ १६०२ ता॰ १३ अगस्त ) को यह वीर्रासहदेव बुदेला के हाथ से मारा गया।

जनवरी) को नासिक जाने का श्रादेश दिया। इस श्रवसर पर रायासिंह, राय दुर्गा?, राय भोज², हाशिमयेग³ श्रादि को भी उसके साथ जाने की श्राह्मा हुई। सन् जुलूस ४६ ता० १४ उर्दाविहश्त (हि० स० १००६ ता० २६ श्राव्यास=वि० सं० १६४८ वैशाख सुदि १=ई० स० १६०१ ता० २३ श्राप्रेत) को श्रापने देश की तरफ़ बखेड़े की ख़बर पाकर रायसिंह श्राह्मा लेकर उधर चला गया ।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में जब श्रवुलफ़ज़ल नरवर की श्रोर से श्रपने साथियों सहित जा रहा था, शाहज़ादे सलीम के इशारे पर वीरसिंहदेव बुन्देला ने उसे मार डालने का रायिस का भातरी में रहना जाल फैलाया। जा श्रवुलफ़ज़ल के साथियों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उस (श्रवुलफ़ज़ल )से रायासिंह तथा रायरायां की शरण में जाने की सलाह दी, जो उस समय केवल दो कोस

<sup>(</sup>१) चित्तोइ के निकट के रामपुरा प्रगने का सीमोदिया स्वामी तथा श्रक्वर का डेढ़ हज़ारी मनसबदार। जहांगीर के दूसरे राज्य-वर्ष (वि० सं० १६६४=ई० स० १६०७) के झासपास इसकी मृत्यु हुई।.

<sup>(</sup>२) राय सुर्जन हाड़ा का पुत्र। जब दूदा (भोज का बढ़ा भाई) से घूँदी श्री गईं तो वहां का श्रधिकार भोज को दिया गया। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०७) के श्रास्पास इसने शास्महत्या कर जी।

<sup>(</sup>३) कृत्तिमञ्जां का पुत्र । अकथर कें राज्य-काल में इसे ढेद इज़ारी मनसव प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में तीन हज़ार हो गया।

<sup>(</sup>४) अकबरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद, जि०३. ए० ११७३ श्रीर ११८४। सुंशी देवीप्रसाद; श्रक्वरनामा; ए० २७४-६। उमराए हन्दू, ए० २१४। वजरस्रदास; मश्रासिरुज् उमरा; (हिन्दी); ए० ३४६।

<sup>(</sup> ४ ) भोरछे का स्वामी।

<sup>(</sup>६) खन्नी हरदासराय, जिसे श्रकवर ने रायरायां का ख़िताय दिया था। विद्या स्वाद में जहांगीर ने इसको राजा विक्रमाजीत का ख़िताय दिया। श्रकवर के समय में पहले यह हाथियों का हिसाय रक्का करता था, परन्तु बाद में श्रपनी योग्यता के कारण के का क्या दिया नया। जहांगीर में इसे सोपखाने का श्रक्तसर भी बना दिया था।

की दूरी पर २००० सवारों के साथ आंतरी में थे, परन्तु श्रवुलफ़ज़ल ने उनकी सलाह पर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया'।

पहले की बादशाह की नाराज़गी तो दूर हो गई थी, परन्तु फिर कुछ मनमुदाव हो गया था, जिसके मिटने पर वादशाह ने उसे ऋपनी सेवा

रायसिंह का नादशाह की काराजगो दूर होने पर दरनार में जाना में बुला लिया, परन्तु उसका पुत्र दलपत अब तक पिता के विरुद्ध आचरण करता था अतएव उसके लिए आशा हुई कि जब तक वह अपने पिता को प्रसन्न न कर लेगा उसे शाही सम्मान प्राप्त न होगा<sup>3</sup>।

दादशाह ने भ्रापने ४८ वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६६० = ई० स० १६०३) में दशहरे के दिन शाहज़ादे सलीम को फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने

रायासिंह की सलीम के साथ मेवाड़ की चढ़ाईं के लिए नियुक्ति की आहा दी और एक बड़ी सेना उसके साथ कर दी, जिसमें रायसिंह, जगन्नाथ, माधोसिंह, राय दुर्गा, राय भोज, दलपतिसंह, मोटे राजा का पुत्र सकतिसंह आदि कितने ही राजपूत सरदार भी

थे। शाहज़ादा अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता था, इसिलए वहां से ससैन्य चला, परन्तु उसको मेवाड़ की चढ़ाई का पहले कटु अनुभव हो चुका था, इसिलए वह इस वला को अपने सिर से टालना चाहता था। वह फ़तहपुर में जाकर ठहरें गया। वहां से उसने अपनी सेना तैयार न होने का वहाना कर यादशाह के पास अज़ीं भेजी कि मुभे अधिक सेना तथा खज़ाने की आवश्यकता है, अतएव ये दोनों यातें स्वीकार की जावें या मुभे अपनी जागीर इलाहावाद जाने की आवा

<sup>(</sup>१) तकमील-इ-श्रकवरनामा ( शेख़ इनायतुक्षा-कृत )—इलियट्; हिस्ट्री झॉद् इंडिया; जि॰ ६, ए॰ १०७। श्रकवरनामा—चेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, ए॰ १२१८। मुंशी देवीनसाद; श्रकवरनामा; ए॰ २६४-६।

<sup>(</sup>२) अकवरनामा—वेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पु॰ १२११ । मुंगी देवीनसाद; अकवरनामा; पु॰ २३४ ।

दी जाय । यादशाह समभ गया कि वह फिर महाराणा ( श्रमरसिंह ) से सहना नहीं चाहता है, इसिलए उसने उसे इलाहावाद जाने की श्राम्ना देवी'।

परगना शम्सावाद के दो भाग—एक शम्सावाद तथा रायसिंह को परगना राम्सावाद किलना राम्सावाद किलना

वि० सं० १६६२ के आखिन (ई० स० १६०४ सितम्यर) में वादशाह की तबियत खराव हो गई और वह बहुत कीण हो गया। इस अवसर पर

नादशाह की वीमारी पर राषसिंह का कुलवाया जाना तथा वादशाह की सृत्यु शाहज़ादे सलीम ने रायसिंह को वुलाने के लिए निशान भेजा, जिसमें उसे विना रुके हुए शीवाति-शीव श्राने को लिखा था<sup>3</sup>। रायसिंह को इतनी शीवता से इस श्रवसर पर वुलाने में भी एक रहस्य

था, जिसका उझे संशी देवीप्रसाद ने इस प्रकार किया है—'ता० २० जमादिउल्भव्वल को वादशाह दीमार हुआ। उस वक्ष दरवार में राजा मानसिंह (कछ्वाहा) और खानआज़म कर्त्ता-धर्ता थे। खुसरो आमेर के मानसिंह का भानजा और खानआज़म का जामाता था, इसलिए ये दोनों बादशाह के पीछे खुसरो को तक्ष्त पर विठाने के जोड़-तोड़ में लगे हुए

<sup>(</sup>१) तकमील-इ-श्रकबरनामा— इत्तियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इदिया, जि॰ ६, प्र॰ १९० । श्रकबरनामा— बेवरिज कृत श्रनुवाद; प्र॰ १२३२-४। सुंशी देवीप्रसाद; श्रकबरनामा, प्र॰ ३०४-४। झजरस्रदास; मश्रासिरल् उमरा (हिन्दी); प्र॰ ३६०।

<sup>(</sup>२) अकवर का इलाही सन् ४६ ता० २१ खुरदाद (हि० स० १०१३ ता॰ ११ मुहर्रम=वि० सं० १६६१ उयेष्ठ सुदि १४=ई० स० १६०४ ता० ३१ मई) का फ्ररमान।

<sup>(</sup>३) जहांगीर का इलाही सन् ४० सा० २६ मेहर (हि॰ स॰ १०१४ सा॰ ७ जमादिउस्सानी = वि॰ सं॰ १६६२ कार्तिक सुदि १०=ई० स० १६०४ सा॰ ११ अन्दोक्र ) का निसान।

थे तथा जो लोग शाह सलीम को नहीं चाहते थे वे सब इनके सहायक थे। शाहज़ादें ने यह सब हाल देखकर किले मे आना-जाना छोड़ दिया धाँ। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे समय में रायसिंह ही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसकी सहायता पर सलीम भरोसा कर सकता था। दुश्मनों से भरे हुए दरवार में उसे रायसिंह ही विश्वासपात्र दिखाई पड़ता था, इसलिए उसने अपना पद्म दढ़ करने के लिए रायसिंह को शीबातिशीब आने को लिखा था। लगभग एक मास बाद वि० सं० १६६२ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १६०४ ता० १४ ऑक्टोबर) मंगलवार को १४ घड़ी रात गये आगरे में अकवर का देहांत हो गया?।

श्रकवर के देहावसान के पश्चात् सलीम जहांगीर के नाम से हि॰ स॰ १०१४ ता॰ २० जमादिउस्सानी (वि॰ सं॰ १६६२ मार्गशीर्ष वदि ७ = ई॰

रायसिंह के मनसब में बृद्धि स० १६०४ ता० २४ श्रॉक्टोवर ) वृहस्पतिवार को लगभग ३८ वर्ष की श्रवस्था में श्रागरे में सिंहासना रूढ़ हुआ। हि० स० १०१४ ता० ११ ज़िल्काद

(वि० सं० १६६३ प्रथम चैत्र विद १२ = ६० स० १६०६ ता० ११ मार्च) मंगलवार को पहले जुलूस के उत्सव में उसने श्रपने वहुतसे श्रफ़सरों के मनसव श्रादि में वृद्धि की। श्रकवर के जीवनकाल में रायसिंह का मनसब चार हज़ारी था, जो इस श्रवसर पर बढ़ाकर पांच हज़ारी कर दिया गया<sup>3</sup>।

जहांगीर के पहले राज्य-वर्ष के मध्य में शाहज़ादा खुसरो वापी होकर पंजाव की तरफ़ भाग गया। पहले तो वादशाह ने श्रन्य श्रफ़सरों को उसके पीछे भेजा, परन्तु वाद में उसने स्वयं प्रस्थान किया। इस

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० १६।

<sup>(</sup>२) श्रकवरनामा-विवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पृ० १२६०।

<sup>(</sup>३) तुजुक-इ जहांगीरी—राजर्स और भैवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ १, प्र॰ १ भौर ४६ । सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; प्र॰ २२ और ४२ । उमराप इनूद, प्र॰ २१४ । प्रजरक्दास; मधासिद्ध उमरा (हिन्दी); प्र॰ ३६० ।

रायसिंह का वादशाह की आज्ञा के यिना वीकानेर जाना श्रवसर पर रायसिंह को उसने यह कहकर आगरे में रक्षा था कि जब बेग्मों को बुलवाया जाय तो वह उनको लेकर आवे'। वेगमों के बुलवाये जाने पर दो-तीन मंज़िल तक तो वह उनके साथ गया,

पर मथुरा में कुछ श्रफ़वाहें चुनते ही वह उनका साथ छोड़कर वीकानेर चला गया श्रीर वहीं से खुसरो की गति-विधि लक्ष्य करने लगा ।

जव वादशाह को, नागोर के पास दलपत के वाग्री हो जाने का समाचार मिला, तो उसने राजा जगन्नाथ, मुइज्जुलमुलक आदि को शाही सेना-दारा दलपत उसपर भेजा। इसके कुछ ही दिनों वाद उसे सूचना की पराजय मिली कि ज़ाहिदख़ां, श्रब्दुर्रहीम<sup>6</sup>, राणा

<sup>(</sup>१) भ्रन्य तवारीख़ों (इक्वालनामा, पृ० ६, मभासिर-इ-जहांगीरी, पृ० ७१, क्रज़वीनी, प्र० ४२) से पाया जाता है कि इस भवसर पर जहागीर, शेख सलीन के पौत्र शेख़ भलाउद्दीन, मिर्जा ग्यासवेग तेहरानी, दोस्तमुहम्मद ख़वाजाजहां श्रीर रायसिंह की एक सम्मिलित कमेटी वनाकर राजधानी की हिफाज़त करने के लिए छोड़ गया था श्रीर शाहज़ादा खुरैंम इस कमेटी का श्रध्यन्त वनाया गया था।

<sup>(</sup>२) 'तुज्क-इ-जहांगीरी' में आगे चलकर लिखा है कि बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाने पर जब शाहज़ाटा खुसरो वाग़ी होकर सागा और जहांगीर उसके पीछे गया तो रायसिंह ने मानसिंह सेवड़ा (जैन साधु) से पूछा कि जहांगीर का राज्य कवतक रहेगा। उसके यह उत्तर देने पर कि अधिक से अधिक दो वर्ष तक रहेगा, रायसिंह इसपर विश्वास कर शाही आज्ञा प्राप्त किये विना ही बीकानेर चला गया। परन्तु जब बादशाह सकुशल राजधानी को लौट आया तब वह शाही सेवा में उपस्थित हो गया (राजर्स और बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० १, पृ० ४३७-८)।

<sup>(</sup> ३ ) सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा, ए० ६७ ।

<sup>(</sup> ४ ) बारवर्ज ( 'ब्राईने ब्रकवरी' में मशबद दिया है ) का सैटयद ।

<sup>(</sup>१) हिरात के बाकर के पुत्र सादिक्रज़ां का पुत्र । श्राकवर के समय में इसे सादे तीन सौ का मनसब प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में दो हज़ार हो गया ।

<sup>(</sup>६) शोख़ श्रवुत्तफज़ल का पुत्र तथा जहांगीर का दो हज़ारी मनसवदार। बाद में इसे श्रफ़ज़लख़ां का ख़िताब दिया गया था। जहांगीर के श्राटवें राज्यवर्ष में सा० १० ख़रदाद (वि० सं० १६७० ज्येष्ठ सुदि ११ = ई० स० १६१३ ता० २० मई) को इसकी सुख हुई।

शंकर' (सगर) श्रादि ने दलपत के नागोर के पास होने का पता पा उस-पर चढ़ाई कर दी श्रीर उसे घेर लिया है। दलपत ने कुछ देर तक तो शादी सेना का सामना किया परन्तु श्रंत में उसे भागना पड़ा ।

हि॰ स॰ १०१६ ता॰ ६ शाबान (वि॰ सं॰ १६६४ माघ सुदि == ई॰ स॰ १६०= ता॰ १४ जनवरी) को-रायार्सेह श्रमीर-उत्-उमरा के

रायसिंद का शादी-सेवा में उपीस्थत होना साथ वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। वादशाह ने उसे द्यमा प्रदान की तथा अमीर-उल्-उमरा के कहने से उसका पुराना पद तथा जागीरें

## बहाल रक्खी गई<sup>४</sup>।

जहांगीर के तीसरे राज्यवर्ष में ता० २२ जमादिउल् अञ्चल हि॰ स॰ १०१७ (वि॰ सं॰ १६६४ द्वितीय भाद्रपद विद १० = ६० स० १६०८ ता॰ २४ दलपत का ख़ानजहां की अगस्त) को दलपत ने भी ख़ानजहां की शर्ण रात्य में जाना ली, जिसपर उसके अपराध समा कर दिये गये ।

<sup>(</sup>१) राणा उदयसिंह का पुत्र तथा राणा श्रमरासिंह का चाचा। शागे चवकर इसका मनसव तीन हज़ारी हो गया।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी अनुवाद); जि॰ १, ए॰ ८४ । भ्रंगी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए॰ ६६ श्रीर ७०।

<sup>(</sup>३) अवदुस्समद का पुत्र शरीफ़्ख़ां। जहांगीर ने इसे पांच हज़ारी मनसब प्रदान कर अमीर-उल्-उमरा का ख़िलाब दिया। जहांगीर के ७ वें राज्यवर्ष में ता॰ २७ आबान (हि॰ स॰ १०२१ ता॰ २३ रमज़ान = वि॰ सं॰ १६६६ मार्गशीर्ष विदे १०० ६० स॰ १६१२ ता॰ द्र नवम्बर) रविवार को इसका बुरहानपुर में देहांत हुआ।

<sup>(</sup>४) तुज्र-इ-जहांगीरी (श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद); जि॰ १, पृष्ठ १३०-१। सुंशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा; पृष्ठ ६७।

<sup>(</sup>१) पीरख़ां लोदी, जिसे जहांगीर ने अपने राज्यकाल में पांच इज़ारी मनसय तथा ख़ानजहां का ख़िताब दिया था।

<sup>(</sup>६) सुज्क-इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी अनुवाद); जि॰ १, ए॰ १४८ । मुंसी देवीनसाद; जहांगीरनामा, ए॰ १०६। अपने हि॰ स॰ १०१४ (वि॰ सं॰ १६६४=ई॰ स॰ १६०७) के फ़रमान में जहांगीर ने रायसिंह को जिला था कि दलपत के विता के विरुद्ध चदाई करने का समाचार मिला है। यदि यह ख़बर सच हो तो रायसिंह फ़ौरन उसे स्कृतित करे ताकि साही-सेना दलपत को दंड देने के जिए भेजी आय।

फ़ारसी तवारी लों श्रादि से जो कुछ वृत्तान्त रायसिंह का द्यात हुआ यह उपर दिया जा चुका है। श्रव हम ख्यातों के श्राधार पर उसके खम्बन्ध की उन घटनाश्रों का वर्णन करेंगे, जिनका उसे जार पार्वे अपर नहीं श्राया है। श्रधिकांश रयातें यहुत पीछे की लिखी हुई होने से उनमें फुछ वातें जनश्रुति के श्राधार पर भी लिख दी गई हैं, तो भी उनसे कई नई वातों पर प्रकाश पड़ता है, इसलिए उनका उस्लेख करना नितान्त श्रावश्यक है।

ख्यातों से पाया जाता है कि वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में कुंवर मानसिंह (आमेर का कछवाहा) के कहलाने पर रायसिंह वादशाह अकवर की सेवा में गया। फिर ६-७ मास दिल्ली रहने पर जब वह वीकानेर लौटा तो उसने नागोर के तोग्रमखां पर चढ़ाई की, जो उस समय वादशाह का विरोधी हो रहा था। फिर मानसिंह के अकेले पटानों का दमन करने में असमर्थ होने पर वादशाह ने रायसिंह को उसकी सहायतार्थ भेजा, जहां से सफल होकर लौटने पर वि० सं० १६३४ (ई० स०१४७०) में उसे राजा का खिताब, चार हज़ारी मनसब एवं ४२ परगने दिये गये । पर उपर्युक्त कथन कहपनामात्र ही प्रतीत होता है, क्योंकि रायसिंह तो वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७०) में अपने पिता की विद्यमानता में ही उसके साथ बादशाह की सेवा में प्रविष्ट हो गया था। फिर उसके तोग्रमखां को परास्त करने एवं मानसिंह की सहायतार्थ अटक जाने की पुष्टि भी किसी फ़ारसी तवारीख से नहीं होती।

श्रागे चलकर ख्यातों में लिखा है कि वादशाह ने फिर उसे श्रहमदावाद के स्वामी श्रहमदशाह पर भेजा, जिसे परास्त कर उसने केंद्र कर लिया। इस युद्ध में उसके छोटे भाई रामसिंह ने चड़ी वीरता दिखलाई । साथ

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न २१। पाउलेट, यैज़ेटियर छॉव् दि मीकानेर स्टेट, पृ॰ २४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र २१-६। पाउलेट, रोज़ेटियर स्रॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ २४।

ही उसकी तरफ़ के किसने ही वीरों ने वीर गित पाई? । संभवतः ख्यातकार का आशय अहमदशाह से ऊपर लिखे हुए मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा से हो,परंतु वह तो वि० सं० १६२० (ई० स० १४७३) में ही मार डाला गया था।

वि० सं० १६४२ (ई० स० १४६४) में मंत्री कर्मचन्द्र श्रन्य कर्र मनुष्यों से मिलकर, रायसिंह को गद्दी से उतारने का उद्योग करने लगा । उसका उद्देश्य रायसिंह के पुत्रों में से दलपत को गद्दी पर वैठाने का था, परन्तु इसकी सूचना रायसिंह को मिल जाने से उसने ठाकुर मालदे को उसे (कर्मचन्द्र) मारने के लिए नियत किया । कर्मचन्द्र को किसी प्रकार इसका पता लग गया, जिससे वह सपरिवार भागकर बादशाह श्रकवर की सेवा में चला गया<sup>3</sup>।

द्यालदास लिखता है—'वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) में वादशाह ने रायसिंह से अप्रसन्न रहने के कारण भटनेर, कसूर आदि की

```
(१) दयालदास की ख्यात में दिये हुए कुछ नाम ये हैं-
```

इनके श्रतिरिक्त बहुत से दूसरे राठोड़ तथा भाटी सरदार श्रादि भी काम आपे (जि॰ २, पत्र २६)।

९ — साहोर के रतनसिंह के वंश के श्रर्जनसिंह का पुत्र जसवन्त ।

२-- श्रंग का वंशज भगवान, भूकरके का स्वामी।

३—नारण का वंशज भोपत, एवारे का स्वामी।

४--नारण का वंशज जैमल, तिहां ग्रदेसर का स्वामी।

४—नारण भीमराज का पुत्र, राजपुर का स्वाभी ।

६—मींवा का वंशज सादूल, वांग्रहे का स्वाभी।

७—तेजसिंह के वंशज मानसिंह का पुत्र रायसल, जैतासर का स्वाभी।

<sup>-</sup>राजसिंह के वंशज सोमसिंह का पुत्र गौरीसिंह, हांसासरका स्वामी।

६ — मानसिंह का पुत्र माधोसिंह, पारवे का स्वामी।

१०—घदसी के वशज अमरसिंह का पुत्र भागा, घदसीसर का स्वामी।

११--वीदावत केशवदास का पुत्र गोयंददास, वीदासर का स्वामी।

<sup>(</sup>२) दयालवास की स्यात; जि॰ २, प्र॰ ३२ । पाउलेट, गैज़ेटियर भॉव् दि वीकानेर स्टेट: प्र॰ २= ।

<sup>(</sup>३) रयात में दिया हुआ इस नाराज़गी का विस्तृत हाल ऊपर प्र० १८४ टिप्पण ४ में लिखा है।

जागीर दलपतासिंह को दे दी, पर शाही सेवा करने के वजाय वह वीकानेर पर चढ़ गया। इसमें उसे सफलता न हुई श्रीर वादशाह ने उसकी जागीर खालसे कर ली । इसपर वह दिल्ली गया, जहां वादशाह ने उसका श्रपराध ज्ञमा कर उसे फिर मनसब दिया। कुछ दिनों वाद दलपत ने फिर मीकानेर पर चढ़ाई की। रायांसिंह के खरदारों ने उसका सामना किया, पर उनकी पराजय हुई और वहां दलपत का अधिकार हो गया। उन दिनों महाराजा रायसिंह दिल्ली में था। वहां से रुखसत लेकर वह वीकानेर गया । उसने नागोर से दलपत को बुलाकर गांव श्रादि दिये, पर कोई परिणाम न निकला और नागोर के पास लड़ाई होने पर महाराजा की पराजय हुई । महाराजा ने एक बार किर उसे समसाने का प्रयत्न किया, पर इसी बीच दिल्ली से फ़रमान घाने पर उसे उधर जाना पड़ा। अनन्तर दलपतिसह को पता लगा कि सिरसा पर जोहियों, भाटियों व राजपूतो को मारकर जावदीख़ां ने अधिकार कर लिया है, जिसपर उसने वहां जाकर जावदीखां को परास्त कर वहां से निकाल दिया । वादशाह को इसकी खबर जावदीख़ां-हारा मिलने पर उसने कञ्चवाहे मनोहरसिंह, हाड़ा रायसाल, हाड़ा परशुराम श्रादि के साथ एक फीज़ दलपत के विरुद्ध नागीर भेजी। इसपर दलपत भागकर मारोठ चला गया। जब शाही सेना ने वहां भी उसका पीछा किया तव वह फिर भटनेर चला गया, जहां वह शाही सेना-द्वारा बन्दी कर लिया गया। याद में ख़ानजहां की मारफ़त वह छूटा ।' फ़ारसी तवारी ख़ों में जहांगीर के राज्यकाल में दलपत का रायसिंह के विरुद्ध होना, बाद में शाही सेना-डारा उसका परास्त होना एवं ख़ानजहां के कहने से माफ़ किया जाना लिखा है । संभव है ख्यात का उपर्युक्त कथन उसी घटना से सम्बन्ध रखता हो। इस हिसाव धे ख्यात का दिया हुआ समय ठीक नहीं हो सकता।

जहांगीर ने रायसिंह की नियुक्ति दिल्ल में कर दी थी, जिससे वह वीकानेर से सूरसिंह को साथ लेकर बुरहानपुर चला गया। इह दिनों

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात: जि॰ २, पत्र ६२।

पश्चात् वह सक्त वीमार पढ़ा । उस समय स्रांसिंह की मृत्यु स्रांसिंह ने, जो उसके पास ही था, उससे पूछा कि श्रापकी श्रमिलापा क्या है मुकसे कहें। रायसिंह ने उत्तर दिया कि मेरी यही श्रमिलापा है कि मेरे विरुद्ध षड़यन्त्र करनेवालों का समूल नाश कर दिया जाय। स्रांसिंह ने उसी समय प्रतिक्षा की कि यदि में धीकानेर का स्वामी हुआ तो श्रापकी इस श्राक्षा का पूर्ण रूप से पालन करूंगा । श्रनन्तर वि० सं० १६६८ माघ चित्र ३० (ई० स० १६१२ ता० २२ जनवरी) वुधवार को उस(रायसिंह) का वुरहानपुर में देहांत हो गया ।

रायसिंह का एक विवाह महाराणा उदयसिंह की पुत्री जसमादे के साथ हुआ था<sup>3</sup>। 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' से पाया जाता है कि इस राणी से भूपित और दलपत नामक दो पुत्र हुए<sup>8</sup>, जिनमें से भूपिसिंह (भूपित) कुंवरपदे में ही मर गया'। रायसिंह का दूसरा विवाह वि० सं० १६४६ (ई० स० १५६२) में जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री गंगा से हुआ था, जिससे

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ३०।

<sup>(</sup>२) श्रीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६६८ वर्षे महामहदायिनि माघे मामे कृष्णपचे स्त्रमावास्यायां बुधे ..... श्रीराठोडान्वये महाराजा-घराजमहाराजाश्रीश्रीरायसिहो देववशात् धर्मध्यानं कुर्वन् सन् दिवंगतस्तेन सहेताः स्त्रियः सत्यो वभूवः । ..... द्रीपदा । सोढ़ी भाणां । भटियाणी स्रमोलक ॥

टॉड ने नि॰ सं॰ १६८८ (ई॰ स॰ १६३१) में रापसिंह के बाद कर्णसिंह का गद्दी वैटना लिखा है (राजस्थान, जि॰ २, पृ॰ ११३४)। उसने दछप्तसिंह तथा स्रिनिह के नामों का उल्लेख तक नहीं किया, जो भूल ही है।

<sup>(</sup>३) दयालदास की व्यान, जि॰ २, पत्र २६।

<sup>(</sup>४) भूपतिदलपितनामकसुतौ च जसवंतदेषिजौ यस्म ॥३३३॥

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४।

सूरसिंह का जन्म हुआ। उसी वर्ष माघ सुदि १४ को तीसरी राणी निरवाण से किशनसिंह का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त सोड़ी भाणमती, भिटयाणी अमोलक तथा तंवर द्रीपदी नाम की तीन राणियां और थीं, जिनके सती होने का उन्नेख रायसिंह की स्मारक छत्री में है।

वैसे तो बीकानेर के राजाओं का मुखलमानों से मेल शेरशाह के समय से ही हो चुका था, परन्तु उनके साथ घनिष्ठ सम्वन्य महाराजा रायसिंह के समय से प्रारम्भ होता है। जिस सम्बन्ध का रायसिंह का शाही सम्मान सूत्रपात राव कल्याग्रमल ने अकवर के १४ वें राज्यवर्ष में उसकी सेवा में उपस्थित होकर किया, उसको रायसिंह ने उत्तरोत्तर बढ़ाया। अकवर बड़ा ही योग्य शासक था श्रीर योग्य व्यक्तियों का सम्मान करने में वह हमेशा तत्पर रहता था। रायसिंह अकवर के वीर तथा कार्य-कुशल एवं राजनीति-निपुण योद्धान्त्रों में से एक था। बहुत थोड़े समय में ही वह उस(श्रक्तवर)का प्रीतिपात्र वन गया । श्रकवर के राज्य का हम उसे एक सुदृढ़ स्तंभ कह सकते हैं। श्रधिकांश लड़ाइयों में श्रकवर की सेना का रायसिंह ने सफलतापूर्वक संचालन किया। गुजरात, कावुल, दिस्तिण, हर तरक उसने अपने वीरोचित गुणों का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वह अकबर का चार हज़ारी मनसवदार हो गया। फिर जहांगीर के गद्दी वैठने पर उसका मनसव पांच हज़ारी हो गया। श्रक्षवर के समय हिन्दू नरेशों में जयपुर के वाद बीकानेरवालों का ही सम्मान बढा-चढा था।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३१-३२।

<sup>&#</sup>x27;कर्भचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यं' में भी निर्वाणकुल की स्रो से कचरा नाम के पुत्र होने का उक्केख है ( श्लोक ३३३ )।

किशनिंदह को राजा सूरसिंह ने सांखू की जागीर दी। इसके वंशज किशन-सिंहोत बीका कहलाये।

टॉड ने रायसिंह के केवल एक पुत्र कर्ण का होना लिखा है (राजस्थान, जि॰ २, पृ॰ ११३४), परन्तु कर्ण तो रायसिंह का पीत्र था।

श्रकवर श्रीर जहांगीर का विश्वासपात्र होने के कारण विशेष श्रवसरों पर रायसिंह की नियुक्ति हुआ करती थी श्रीर समय-समय पर उसे वादशाह की श्रीर से जागीरें भी मिलती रहीं। वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) से पहले ही जूनागढ़ श्रीर सोरठ के ज़िले रायसिंह को जागीर में मिल गये थे।

पाउलेट ने 'नैज़ेटियर ऑव् दि वीकानेर स्टेट' में अकवर के ४३ वें राज्यवर्प के रवीडल् अव्वल (वि० सं० १६४६ = ई० स० १४६६) के उस फ़रमान का उल्लेख किया है, जिसमें रायसिंह को निम्नलिखित परगने मिलना लिखा है'—

| वीकानेर                   | •           |
|---------------------------|-------------|
| वीकानेर                   | ३२४०००० दाम |
| वाटलोद                    | £80000 ,,   |
|                           | ३८६०००० ,,  |
| ं हिसार                   |             |
| वारथल                     | ६८००३२ "    |
| सीदमुख                    | ७२१४२ "     |
| सुवा श्रजमेर              | १०४२१८४ "   |
| द्रोगपुर                  | ७=१३=६ "    |
| भटनेर                     | ७८१३८६ "    |
| भटनेर ( सरकार हिसार में ) | ह३२७४२ ,,   |

<sup>(</sup>१) ए॰ २४। दयालदास ने भी श्रपनी ख्यात में नागरी लिपि में कई फ़रमानों की फ़ारसी ह्वारत की प्रतिलिपि दी है ( नि॰ २, पत्र २८-३० )।

मारोठ ( सरकार मुल्तान में )

२=०००० दाम

१२१२७४२ .,

सरकार सूरत (सोरठ')

जूनागढ़ तथा श्रन्य ४७ परगने

३३२६६६६२ .,

३३२६६६६२ .,

कुलजोङ् ४०२०६२७४ दाम<sup>2</sup> (श्रर्थात् श्रनुमान १००४१४७ रुपये)।

वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में सरकार नागोर श्रादि के परगने भी उसकी जागीर में शामिल कर दिये गये । वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में परगना शम्सावाद के दो भाग कर दोनों ही रायांसें ह को दे दिये गये। बादशाह श्रकवर रायांसें ह को कितना मानता था यह इसी से स्पष्ट है कि जब एक बार रायांसें ह ने शाही सेवा मे पत्रादि भेजना बंद कर दिया तो शाहज़ादे सलीम की मुहर का निम्नलिखित श्राशय का निशान उसके पास पहुंचा —

"साम्राज्य के विश्वासपात्र, शाही सम्मानों के योग्य राय रायसिंह ने, जिसे शाही ऋपाओं तथा उपकारों की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपनी गत

<sup>(</sup>१) यह सोरठ ही होना चाहिये। फ़ारसी लिपि की श्रपूर्णता के कारण ही यह भिन्नता आ गई है।

<sup>(</sup>२) तत्कालीन प्राचीन तांवे का सिका, जिसका मूर्य प्राजकल के रुपये के चालीसमें भंश के वरावर था। उस समय राज्यों की भामदनी वहुत कम थी।

<sup>(</sup>३) श्रकवर का इलाही सन् ४४ ता० ३ श्रावान (हि॰ स॰ १००६ ता॰ १७ रवीउरसानी=वि॰ सं॰ १६४७ कार्तिक वदि ४=ई॰ स॰ १६०० ता॰ १४ श्रवरोवर) का फरमान ।

<sup>(</sup>४) इलाही सन् ४७ ता० ४ आज़र (हि॰ स॰ १०११ ता॰ ११ जमादि-उस्सानी=वि॰ सं॰ १६४६ मार्गशीर्प सुदि १२=ई॰ स॰ १६०२ ता॰ १६ नवम्पर) का निशान।

सेवाओं को भूलकर, शाह को अपनी स्टिति दिलाना वन्द कर दिया है।

"तथापि (उसकी लापरवाही का कुछ भी विचार न करके ) शाह के हृद्य में साम्राज्य के सय से वहे शुभचितक (रायसिंह) की प्राय: हरेक शुभ श्रवसर पर स्वृति श्राती रही है।

"श्रतएव, रायसिंह को उचित है कि गत समय के श्राचरण के विरुद्ध, वह श्रव से सदैव पत्र भेजा करे, जिनके उत्तर में उसे शाही कृपा-पत्रों से सम्मानित किया जायगा।"

यही नहीं वादशाह अकवर के रुग्ण होते पर वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०४) में शाहज़ादे सलीम की मुहर का, नीचे लिखे आशय का एक और निशान उसे प्राप्त हुआ?—

"साम्राज्य के श्राधार-स्तम्म, शाही कृपाश्रों के योग्य तथा षहुत-से उपहारों से सम्मानित रायसिंह को सूचित किया जाता है कि शाहंशाह गत कुछ दिनों से वहुत कमज़ोर हो गये हैं श्रीर उनकी कमज़ोरी श्रव तक वैसी ही बनी हुई है।

"श्रतपवयह श्रावश्यक है कि साम्राज्य का श्राधार (रायसिंह) शाही द्रवार में शीव्रातिशीव्र रात श्रीर दिन श्रधिक से श्रधिक चलकर पहुंच जावे। किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहिये।"

वाद में जब शाहज़ादा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा श्रीर शाहज़ादे खुसरों के पीछे गया तो उसने वेग्मों के साथ श्राने के लिए रायसिंह को श्रागरे में रख दिया था। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय में रायसिंह का इन वादशाहों के दिल में बड़ा सम्मान श्रीर विश्वास था। साथ ही रायसिंह के पुत्रों तथा रिश्तेदारों को भी शाही दरवार में सम्मानित स्थान प्राप्त था।

महाराजा रायसिंह के नाम के तेरह फ़रमान तथा निशान हमारे देखने में स्राये हैं।

<sup>(1)</sup> इताही सन् १० ता० २६ मेहर (हि० स० १०१४ ता० ७ जमादि उस्तानी = वि० सं० १६६२ कार्तिक सुदि १० = ई० स० १६०१ ता० ११ झन्टोबर) का निकान।

ख्यातों में रायार्सिंह की दानशीलता का वहुत उक्लेख मिलता है। सदयपुर और जैसलमेर में अपने विवाह के समय उसने चारलों आदि

रायसिंह की दानशीलता भौर विधानुराग को वहुत कुछ दान दिया था। इसके श्रितिरिक्त उसने कई श्रवसरों पर श्रपने शिश्रित कवियों श्रीर ख्यातकारों को करोड़ श्रीर सवा करोड़

पसाव दिये थे'। मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है—'यदि चारणों की वारें मानें श्रीर वीकार्नर के इतिहास को सत्य जानें तो यह (रायसिंह) राज प्ताने के कर्ण ही थे'।' उसके समय में कवियों श्रीर विद्वानों का खड़ा सम्मान होता था श्रीर वह स्वयं भी भाषा श्रीर संस्कृत दोनों में उस कोटि की कविता कर लेता था। उसके श्राश्रय में कई श्रित उत्तम ग्रन्थों का निर्माण हुआ। उसने स्वयं भी 'रायसिंह

श्रीमद्दित्रमनगरे राजच्छ्रीराजसिहनृपराज्ये ।
सक्कोकचक्रवाकप्रमोदसूर्योदये सम्यक् ॥ २४ ॥
चतुराननवदनेंद्रियरसवसुधासंमिते लसद्वर्षे ।
श्रीमद्विक्रमनृपती निःक्रान्ते (१६५४) तीवकृतहर्षे ॥२५॥
श्रुमोपयोगे शुभयोगयुक्ते चरे द्वितीयादिवसेतिशुद्धे ।
श्राषाढमासस्य विशुद्धपचे पुष्यर्चसंयुक्तगमस्तिवारे ॥२६॥
संहब्धा वृत्तिरियं विद्वज्जनवृंदवाच्यमाना वै ।
तावन्नंदतु वसुधा चंद्रादिसादयो यावत् ॥२७॥
चत्रिभ क्ष्यक्म ॥

<sup>(</sup>१) ऐसा प्रसिद्ध हैं कि एक बार रायसिंह ने शंकर बारहट को करोड़ प्रसाव देने का हुक्म दिया। दीवान ने रुपये ख़ज़ाने से निकलवा तो दिये, परन्तु देखकर दिलवाये जाने की प्रार्थना की। रायसिंह उसके मन्तन्य को समक्त गया और उसने रुपयं देखकर कहा कि क्स करोड़ रुपये यही हैं। मै तो समक्ता था कि बहुत होते हैं। सवा करोड़ दिये जावें।

<sup>(</sup>२) राजरसनामृत, ए० ३६।

<sup>(</sup>३) महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में रहकर जैन साधु ज्ञानविमल ने कार्तिकादि वि० सं० १६४४ छापाढ सुदि २ (चेत्रादि वि० सं० १६४४ = ई० स० १४६५ ता० २४ जून) रविवार को महेश्वर के 'शब्दभेद' की टीका समाप्त की धी-

महोत्सव<sup>9</sup>' और 'ज्योतिष रत्नाकर' (रत्नमाला) नाम के दो अमूल्य प्रन्थ लिखे। इनमें से पहला अन्थ वहुत बड़ा और वैद्यक का तथा दूसरा ज्योतिष का है, जो रायसिंह की तिद्वषयक योग्यता प्रकट करते हैं।

एक वार दिक्तिण में नियुक्त होने पर उस निर्जन स्थान में एक 'फोग' का वूटा देखकर उसने निम्नांकित भावमय दोहा कहा था—

तू सैदेशी रूंखड़ा, म्हें परदेशी लोग ।
म्हाँने अकवर तेड़िया, तू क्यों आयो 'फोग' ॥

यह पुस्तक जैसलमेर के जैन पुस्तक-संढार में सुरचित है।

किसी श्रज्ञात किन ने महाराजा रायसिंह की प्रशंसा में वेलिया गीतों में 'राजा रायसिंह री वेल' नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें कुल ४३ गीत हैं, जिनमें उसकी गुजरात की लड़ाइयों श्रादि का उल्लेख है।

(टेसिटोरी, ए डिस्किप्टिव कैटेलॉंग श्रॉव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्यु-स्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १; ए० ४६, वीकानेर )।

(१) \*\*\*\* इति श्रीराठोडान्वयकमलकाननिकाशनिदनकरमहा-राजाधिराजमहाराजाश्रीरायसिंहिवरिचिते श्रीरायसिंहोत्सवे वैद्यकसारसंग्रहा-परनामिन ग्रंथे मिश्रवर्गकथननामचतुःषष्टितमे विश्रामः ॥ ६४ ॥ (मूल ग्रन्थ का श्रन्तिम माग)।

इस प्रन्य के प्रारम्भ में राव सीहा (सिंह) से लगाकर रायसिंह तक की संस्कृत श्लोकों में वंशावली देकर रायसिंह का भी कुछ वृत्तान्त दिया है। यह पुस्तक बीकानेर-दुर्ग के राजकीय पुस्तक-भंडार में सुरचित है।

(२) मुंशी देवीप्रसाद ने इस पुस्तक का नाम 'ज्योतिपरताकर' जिसा है, जो ठीक नहीं है। मूल पुस्तक के देखने से पाया जाता है कि श्रीपित-रचित 'ज्योतिष रलमाला' की उस( महाराजा रायसिंह )ने 'वालवोधिनी' नाम की भाषाटीका की थी। वि० सं० १६४२ पीप विद ११ (ई० स० १४८४ ता० १७ दिसम्बर) गुरुवार की उक्र पुस्तक की हस्तलिखित प्रति के अन्त में लिखा है—

इतिश्री श्रीपतिविरिचतायां ज्योतिषरत्नमालायां माषाटीकायां परम-कारुणिकमहाराजाधिराजमहारायश्रीरायसिंहिवरिचतायां वालाववोधिन्यां देवप्रतिष्ठा प्रकरणं विंशतितमं ॥ २०॥ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मुग़लों के साथ धीकानेरवालों का सम्बन्ध राव कल्याणमल के समय स्थापित हुआ था, परन्तु वह

महाराजा रायसिंह का स्यक्तित्व स्वयं शाही दरवार में नहीं गया। उसका पुत्र रायसिंह उसकी विद्यमानता में ही शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ और थोड़े समय में ही अपने वीरोचित

गुणों के कारण वह अकवर का प्रीतिपात्र और विश्वासभाजन वन गया।
गादशाह की तरफ की अनेकों चढ़ाइयों में वह भी साथ था। गुजरात,
कावुल, कन्दहार आदि की चढ़ाइयों में उसने अद्भुत शोर्य का परिचय
दिया। इसी तरह इव्राहीम हुसेन मिर्ज़ा, देवड़ा सुरताण, वल्रचियों आदि
के साथ की लड़ाइयों में भी उसने वहादुरी के साथ भाग लिया। वादशाह
उसका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से स्पष्ट है कि चंद्रसेन
से जोधपुर ख़ालसा कर लेने पर उसने उस(रायसिंह)को ही वहां का राज्य
दे दिया। फिर बादशाह के वीमार पड़ने पर शाहज़ादे सलीम ने उसे ही
शीव्रातिशीव्र दरवार में आने के लिए लिखा था, क्योंकि वह उसके
अतिरक्त किसी दूसरे व्यक्ति का वैसी संकट की दशा में विश्वास न कर
सकता था। अधिकतर शाही सेवा में संलग्न रहने पर भी वह अपने राज्य
की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा और उधर के उपद्रवी सरदारों पर
उसने कड़ी नज़र रक्खी।

शाही दरवार में उस समय जयपुर को छोड़कर वीकानेर से ऊंचा सम्मान अन्य किसी राज्य का न था। अकवर के राज्यकाल में तो रायसिंह का मनसब चार हज़ारी ही रहा, परन्तु सलीम के सिंहासनाकड़ होने पर उसका मनसब बढ़कर पांच हज़ारी हो गया। उसके बीरता आदि गुणों पर विमुग्ध होकर अकवर ने उसे कई बार जागीरें छादि दी थीं, जिनमें से जूनागढ़, नागोर, शम्सायाद आदि का उद्देख किया जा खुका है।

े बह काव्य और साहित्यं से भी बड़ा श्रनुराग रणता था। स्वयं कि और विद्यान्यसनी होने के साथ ही वह काव्यानुरागियों का यड़ा

आहर करता और समय-समय पर उन्हें सहायता देकर प्रोत्साहन देता था। उसके आश्रय में रहकर कई महत्वपूर्ण अन्थों और टीकाओं का निर्माण हुआ। उसने स्वयं 'रायसिंहमहोत्सव' और 'ज्योतिषरत्नमाला' की भाषा टीका की रचना की। वीकानेर दुर्ग के भीतर की उसकी खुदवाई हुई चृहत् प्रशस्ति इतिहास की हिए से वड़े महत्व की है। वह यड़ा दानशील भी था। ज्यातों आदि में विवाह तथा अन्य अवसरों पर उसके चारणों आदि को सवा करोड़ पसाव तक देने का उज्जेख है।

उसको भवन निर्माण का भी वड़ा शौक था। चीकानेर का सुदृष् श्रीर विशाल किला उसकी श्राह्मा से उसके मंत्री कर्मचंद ने वनवाया था। ख्यातों से पाया जाता है कि उसके चनवाने में पांच वर्ष का दीर्घ समयलगा था। रायसिंह स्वभाव का वड़ा नम्न, उदार श्रीर द्यालु था। प्रजा के कष्टों की श्रोर भी उसका घ्यान सदैव बना रहता था। वि० सं० १६३५ (६० स० १५७८) के सर्वदेशव्यापी दुर्भित्त में राज्य की तरफ़ से तेरह महीने तक श्रत्रसत्र खुला रहा श्रीर लुधा एवं रोगग्रस्त प्रजाजनों के कष्ट दूर करने तथा उन्हें श्राराम पहुंचाने का हर एक प्रयत्न किया गया'। हिन्दू धर्म में उसकी श्रास्था श्रियक होने पर भी वह इतर धर्मों का समादर करता था। उसका मंत्री कर्मचंद्र जैन धर्मावलम्बी था, जिसके उद्योग से उस(रायसिंह) के समय में श्रनेकों जैन मन्दिरों का जीगोंदार

(१) स्त्रात्रयोदशमासं यः पंचित्रिशेऽथ वत्सरे । पवित्रं सत्रमारेभे दुर्भिचे सार्वदेशिके ॥ २६८ ॥

रोगग्रस्तावलच्चीग्जनानां यः कृपानिधिः।
पथ्योषधप्रदानं च निर्ममस्तत्र निर्ममौ ॥ २९६॥

ऋतिसारामयग्रस्तान् त्रस्तान् क्रूरकरंमकैः । प्रीग्रायामास पुग्यात्मा सर्वशालास मानवान् ॥ ३०० ॥

(क्रमैचन्द्रवंशोलीतैनकं काम्पम् )।

हुआ। '। प्रसिद्ध है कि जब तरसंख़ां (तुरसमलां) ने सिरोही पर आक्रमण कर उसे लूटा, उस समय वहां के जैन मंदिरों से सर्वधात की वनी हुई एक हज़ार जैन मूर्तियां वह अपने साथ ले गया । उनको गलवाकर उनमें से षह स्वर्ण निकालना चाहता था। यह वात ज्ञात होते ही महाराजा रायसिंह ने बादशाह से निवेदन कर वे सब मूर्तियां हस्तगत कर लीं श्रोर अपने मंत्री कर्मचंद्र के पास पहुंचा दीं, जिसने उनको बीकानेर के जैन मंदिर में रखवा दिया '। 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' में उसे 'राजेन्द्र' कहा है श्रीर उसके सम्बन्ध में लिखा है कि वह विजित शत्रुश्रों के साथ भी वहे सम्मान का व्यवहार करता था ।

## महाराजा दलपतसिंह

ख्यातों से रायसिंह के ज्येष्ठ कुंबर दलपतिसंह का जन्म वि० सं० १६२१ फाल्गुन विद ८ (ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी ) को होना पाया जाता है । श्रपने पिता की विद्यमानता में उसने जो-जो कार्य किये उनका वर्णन रायसिंह के साथ

- (१) शत्रुंजये मध्वपन्ने जीर्गोद्धारं चकार यः। येनैतत्सदृशं पुरुयकारगं नास्ति किचन ॥ ३९३॥
  - (कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्)।
- (२) ये मूर्तियां अब तक बीकानेर के एक जैन मंदिर के तहख़ाने में रक्खी हुई हैं और जब कभी कोई प्रसिद्ध जैन श्राचार्य श्राता है, तब उनका पूजन-श्रर्चन होता है। पूजन में श्रधिक व्यय होने के कारण ही वे पीछी तहख़ाने में रख दी जाती हैं।
  - (३) चतुःपर्वी समग्रोपि कारुलोको यदाज्ञ्या । पाल्यामास राजेन्द्रराजिसंहस्य मंडले ॥ ३१८ ॥ या बंदी निजसैन्ये समागता वैरिविषयसंभूता । वस्त्राज्ञदानपूर्व सा नीता येन निजगेहे ॥ ३२५ ॥

( कर्भचंद्रवशोत्कीर्तनकं काव्यम् )।

(४) दयाखदास की क्यातः, जि॰ २, पत्र ३४। पाउलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि भीकानेर पटेड, प्र॰ ३०। यथास्थान कर दिया गया है।

द्लपतिसंह के ज्येष्ठ होने पर भी अपनी भटियाणी राणी गंगा पर विशेष प्रेम होने के कारण रायसिंह की इच्छा थी कि उसके वाद उसका

जद्दागीर का दलपतसिंह को टीका टैना पुत्र सूर्रासंह वीकानेर का स्वामी हो। श्रतएव उसने उस(सूर्रासंह)को ही श्रपना उत्तरा-धिकारी नियत किया था। रायसिंह का दिवाण में

देहांत हो जाने पर दलपतिंसह वीकानेर की गद्दी पर वैठा । जहांगीर के सातवें राज्यवर्ष की ता० १६ फ़रवरदीन (हि०स०१०२१ ता० ४ सफ़र=वि० सं० १६६६ चेत्र सुदि ६=ई० स० १६१२ ता० २८ मार्च ) को वह वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने उसे राय का ख़िताव देकर ख़िलअत प्रदान की। स्रासिंह भी इस अवसर पर दरवार में उपस्थित था। उसने उदंड भाव से कहा कि मेरे पिता ने मुक्ते टीका दिया है और अपना उत्तराधिकारी बनाया है। जहांगीर इस वाक्य को सुनकर बढ़ा रुष्ट हुआ और उसने कहा कि यदि तुक्ते तेरे पिता ने टीका दिया है तो में दलपतासिंह को टीका देता हूं। इसपर उसने अपने हाथ से दलपतिसिंह को टीका लगाकर उसका पैतृक राज्य उसे सोंप दिया ।

कुछ दिनों वाद जव ठट्ठा में एक श्रफ़सर भेजने की श्रावश्यकता हुई, तो वादशाह ने मिर्ज़ा रुस्तम<sup>3</sup> के मनसव में वृद्धि कर ता० २ शहरेवर

<sup>(</sup>१) वि० सं० १६६८ चेत्र विद ४ से १६६६ चेत्र विद १४ (ई० स॰ १६१२ ता० १० मार्च से ई० स० १६१३ ता० ६ मार्च) तक।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीरी— राजसं-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ० २१७-८। उमरा-ए-हन्द, ए० १६४। वजरबदास, मश्रासिरुज् उमरा (हिन्दी); पृ० ३६१-२। संशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा, पृ० १४२। वीरविनोद, भाग २, पृ० ४८८।

मुंहणोत नैएसी की रयात में द्लपतसिंह का वि॰ सं॰ १६६ में पाट बैठना लिखा है (जि॰ २, पृ० १६६)।

<sup>(</sup>३) यह फ़ारस के वादगाह शाह इस्माइल के पौत्र मिर्ज़ा सुजतान हुसेन का पुत्र था, जो हि॰ स॰ १००१ (वि॰ सं॰ १६४६ = ई॰ स॰ १४६२) में बादगाह अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुआ। इसकी साम्राज्य के अमीरों में गणना होती थी और वहे-वहें

दलपतसिंह का ठट्टा भेजा जाना (हि॰ स॰ १०२१ ता॰ २६ जमादिउस्सानी = वि॰ सं॰ १६६६ भाद्रपद वदि १३ = ई॰ स॰ १६१२ ता॰ १४ अगस्त) को उसे वहां का हाकिम वनाकर

भेजा। इस अवसर पर दलपतिसंह का मनसव भी वढ़ाकर डिढ़ हज़ारी से दो हज़ारी कर दिया गया तथा बादशाह ने उसे भी मिर्ज़ा रुस्तम का सहायक बनाकर ठट्टा भेजा । 'उमराप हनूद' में लिखा है—'इस अवसर पर दलपतिसंह ठट्टा जाने के बजाय सीधा बीकानेर चला गया ।' इससे बादशाह की उसपर किर अप्रसन्नता हो गई और वह उसके विरुद्ध हो गया।

स्रासपास के भाटियों पर श्रधिक नियन्त्रण रखने के लिए दलपत-सिंह ने चूड़ेहर (वर्त्तमान श्रनूपगढ़ के निकट) में एक गढ़ यनवाना

दलपतसिंह का चूड़ेहर में गढ़ यनवाने का श्रसफल प्रयत्न श्रारम्भ किया, परन्तु इस कार्य का भाटी वरावर विरोध करते रहे, जिससे वह छत्कार्य न हो सका। वि० सं० १६६६ मार्गशीर्य विद ३ ( ई० स० १६१२

ता० १ नवंबर ) को भाटियों ने वहां का थाना भी उठवा दिया ।

कार्य इसे सौंपे जाते थे। हि॰ स॰ १०४१ (वि॰ सं॰ १६६८=ई॰ स॰ १६४१) में आगरे में इसका देहांत हुआ।

- (१) अकबर के समय में इसका मनसव केवल पांच सो था। संभव है बाद में बढ़कर डेढ़ हज़ारी हो गया हो, पर ऐसा कब हुआ इसका पता नहीं चलता।
- (२) मुंशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा ए० १४६। उमराए हन्द, ए० १६४। मजरलदास, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी), ए० ३६२।

'तुज़ुक-इ-जहांगीरी' ( राजर्स श्रोर वेवरिज-कृत अप्रेज़ी श्रनुवाद, पृ० २२६ ) में 'ठहा' के स्थान में 'पटना' लिखा है । मुंशी देवीप्रसाद के मतानुसार 'पटना' पाठ श्रशुद्ध है, शुद्ध पाठ 'ठहा' होना चाहिये।

- (३) उमराए हन्द, ए० १६४।
- (४) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३४। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ३१।

रायसिंह ने सुरसिंह को ८४ गांत्रों के साथ फलोधी दी थी, जहां वह रहता था। दलपतिसिंह ने श्रपने मुसाहब पुरोहित मानमहेश के

दलपतसिंह का स्रसिंह की जागीर जन्त करना कहने में श्राकर फलोधी के श्रितिरिक्त श्रन्य सब गांव खालसा कर लिये। श्रन्य लोगों ने इस सम्बन्ध में उसे बहुत समकाया, परन्तु उसके दिल में

उनकी बात न जमी। तब स्रिसंह एक बार पुरोहित मानमहेश से मिला, परंतु वहां से भी जब उसे निराशा हुई तब वह दो मास बीकानेर ठहरकर फिर फलोधी चला गया, जहां से उसने पुरोहित लक्मीदास को बादशाह की सेवा में भेजा।

जिन दिनों सूरसिंह वीकानेर में था उन दिनों उसकी माता ने सोरम (सोरों) की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी, श्रतएव चार मास फलोधी

जहांगीर का स्ट्रिस को वीकानेर का मनसव देना में रहने के उपरान्त वह फिर वीकानेर गया श्रीर वहां से श्रपनी माता को साथ ले उसने सोरम तीर्थ की श्रोर प्रस्थान किया। मार्ग में वह सांगानेर में ठहरा जहां कछ्वाहे राजा मानसिंह से उसका

मिलना हुआ। चार दिन वाद मानसिंह तो आमेर चला गया और स्रसिंह अपनी माता-सिंहत सीधा सोरों पहुंचा। उसी स्थान पर उसके पास वादशाह का फ़रमान पहुंचा, जिसके अनुसार वह दिल्ली गया जहां वादशाह ने बीकानेर का राज्य उसे दे दिया तथा दलपतिसिंह को गद्दी से हटाने के लिए नवाव जावदीनखां (ज़ियाउद्दीनखां) एक विशाल सैन्य के साथ उसकी सहायता को भेजा गयां।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४-४। वीरविनोद; भाग २, ५० ४८६। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि वीकानेर स्टेट, ५० ३१।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४। वीरविनोद; भाग २, ५० ४८६। पाउलेट, गैज़ेटियर भाँच् दि बीकानेर स्टेट; ए० २१।

<sup>&#</sup>x27;तुजुक-इ-जहांगीरी' में इसका उन्नेख नहीं है।

सूरसिंह के शाही फ़ौज के साथ श्राने पर द्लपतिसिंह भी श्रपनी सेना सहित छापर में श्राया । दोनों दलों में युद्ध होने पर

दलपतिसिंह का हारना श्रीर केद होना जावदीन(ज़ियाउद्दीन) खां भाग गया श्रीर दलपत-सिंह की विजय हुई। तव जावदीन खां ने दिली से श्रीर सहायता मंगवाई। इस श्रवसर पर

सूर्रांसह ने वड़े साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। उसने दलपतांसिह के प्रायः सभी सरदारों को, जो उसके दुर्व्यवहार के कारण पहले से ही असन्तुए थे, अपनी तरफ़ मिला लिया। केवल टाकुरसी जीवणदासोत, जो उस समय दलपतांसिह की ओर से भटनेर का शासक था, उसका पत्तपाती वना रहा। दूसरे दिन लड़ाई छिड़ने पर दलपतांसिह हाथी पर चड़कर युद्धतेत्र में आया। उस समय उसके पीछे खवासी में चूक का टाकुर भीमसिंह वलभद्रोत वैठा था। सेनाओं की मुठभेड़ होते ही विरोधी सरदारों ने इशारा किया, जिसपर भीमसिंह ने पीछे से दलपतांसिह के हाथ पकड़ लिये। फिर वह (दलपतांसिह) केंद्र कर हिसार भेजा गया, जहां से अजमेर पहुंचाया जाकर वन्दी कर दिया गया ।

'तुजुक-इ-जहांगीरी' में लिखा है कि आठ वें राज्यवर्ष<sup>र</sup> में हि० स० १०२२ता०११ रज्जब (वि०सं०१६७० भाद्रपद सुदि १३=ई०स०१६१३ता०

जद्दांगीर-द्वारा दलपतींमह का मरवाया जाना १८ श्रगस्त) को वादशाह के पास स्रासिंह द्वारा, जिसे उसने विद्रोही दलपतिसिंह को हटाने के लिए नियुक्त किया था, उस( दलपतिसिंह )के हराये जाने

का समाचार पहुंचा। किर दलपतिसह ने हिसार की सरकार में उपद्रव करना शुक्त किया, जिससे खोस्त के हाशिम एवं श्रन्य जागीरदारों ने उसे गिरफ़्तार करके वादशाह की सेवा में भेज दिया। दलपतिसह के साम्राज्य-

<sup>(</sup>१) दयालदास की प्यात, जि॰ २, पत्र ३४-६। चीरविनोद; भाग २, ४० ४८६-६०। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट, ४० ३१।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६६६ चेत्र विट श्रमावास्या से वि॰ सं॰ १६७१ चेत्र सुदि १॰ (ई॰ स॰ १६१६ ता॰ ११ मार्च से ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १० मार्च) तक।

विरोधी श्राचरण से वादशाह पहले से ही उसपर कुपित था, श्रतएव उसे मृत्यु-दंड दे दिया गया। सूर्रासंह की सेवाश्रों के वदले में उसका मनसब पहले से पांच सौ श्रधिक कर दिया गया?।

दलपतिसंह की मृत्यु के विषय में ख्यातों में यह लिखा है कि हिसार से अज़मेर भेजे जाने पर दलपतिसंह वहां पर ही (आनासागर के

ख्यातें श्रीर दलपतासिंह की मृत्यु वंद के नीचे के जहांगीरी महलों में) सो सैनिकों के निरीक्तण में केंद्र कर दिया गया। उन्हीं दिनों अपनी ससुराल को जाता हुआ चांपावत हाथीसिंह

(गोपालदास्तोत) दलपतसिंह के वन्दीगृह के निकट ठहरा। दलपतिंह ने उससे मिलने की अभिलाषा प्रकट की, परन्तु चोवदारों ने आशा न दी। तब हाथीसिंह ने कहा कि में ससुराल से लौटते समय अवश्य मिल्ंगा। इसपर दलपतिसिंह ने कहा कि में उस समय तक जीवित रहंगा इसमें मुक्ते सन्देह है। तब तो हाथीसिंह ने अपने राठोड़ों से सलाह की कि जीवन-सार्थक करने का ऐसा अवसर फिर न जाने कब आवे। हम भी राठोड़ हैं और यह भी राठोड़, अतपव हमारा कर्तव्य है कि हम इसके लिए प्राण दे दें। ऐसा विचार कर वि० सं० १६७० फालगुन विद ११ (ई० स० १६१४ ता० २४ जनवरी) को केसिरिया वाना पहनकर वे सब दलपतिसिंह के रक्तकों पर टूट पड़े और उन्हें मारकर उसे निकाल अपने साथ ले चले। जब अजमेर के स्वेदार को इस घटना की खबर मिली तो उसने चार हज़ार फ़ौज के साथ उनको घर लिया। फलस्वरूप दलपतिसिंह, हाथीसिंह रे

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए० २४८-६ । उमराए हनूद (ए० १६४) में भी ऐसा ही

भपने द्र वें राज्यवर्ष ता० २ वहमन (हि० स० १०२२ ता० १० जिलहिन द्र वि० सं० १६७० माघ सुदि ११ = ई० स० १६१४ ता० ११ जनवरी) के फ़रमान में जहांगीर ने दलपत की पराजय श्रीर सुरसिंह की वीरता का छन्नेख किया है।

<sup>(</sup>२) इस फ़्रेंसफ़्वाही के बदले में हरसोलाव (मारवाड़) के ठाकुर बीकानेर में सूरजपोल तक घोड़े पर सवार होकर जा सकते हैं। दूसरे सरदार, जिनको सवारी पर बैटकर भीतर जाने की इज्जत नहीं है, किबे के बाहर ही घोड़े से उतर जाते हैं।

आदि सव राठोड़ मारे गये। दलपतिसंह के मारे जाने की स्चना भटनेर पहुंचने पर उसकी छः राणियां सती हो गईं ।

## महाराजा स्रसिंह

महाराजा-रायसिंह के दूसरे कुंवर स्र्रिंह का जन्म वि० सं० १६४१ पौष विद १२ (ई० स० १४६४ ता० २८ नवंवर) को होना ख्यातों से पाया जाता है । वादशाह (जहांगीर) की छाज्ञा से अपने बड़े भाई दलपतासिंह को परास्त कर वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में वह बीकानेर की गद्दी पर बैठा ।

श्रनन्तर स्रिसिंह दिल्ली गया, जहां चादशाह ने उसके मनसय में मृद्धि की। कर्मचन्द्र के वंशज लद्मीचन्द्र, भागचन्द्र (सोभागचन्द्र ) श्रादि

कर्मचन्द्र के पुत्रों को मरवाना उस समय दिल्ली में ही थे, उनकी वहुत खातिर कर घहां से लौटते समय सूर्रासंह उन्हे अपने संग चीकानेर ले गया और दीवान के पद पर नियुक्त

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४ । वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४६०-१ | पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ ३१-२ ।

मुंहणोत नैयासी की ख्यात में भी भटनेर समाचार पहुंचने पर दलपतिसह की राणियों का सती होना लिखा है (जि॰ २, पृ॰ १६६)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ३६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ३२।

चंद्र के यहां से मिले हुए प्राचीन जन्मपत्रियों के संप्रह में भी यही समय

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३६ । पाउलेट, रीज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ३२।

मंहणोत नैणसी की ख्यात में भी सुरसिंह का वि॰ सं॰ १६७० (ई॰ स॰ १६१३) में बीकानेर का स्वामी होना लिखा है (जि॰ २, प्र॰ १६६)।

<sup>&#</sup>x27;तुजुक-इ-जहांगीरी' से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६७० में स्रेतिंह ने इज़पतिंह को परास्त किया, जिसकी सूचना बादशाह के पास हि० स० १०२२

कर दिया। सरते समय कर्मचन्द्र ने अपने पुत्रों का स्रासंह की तरफ से सचेत कर दिया था, परन्तु वे उसकी चिकनी-चुपड़ी वातों में फंस गये। स्रासंह को अपने पिता के अन्त समय की हुई अपनी प्रतिक्षा याद थी। अतपव दो मास वीतने पर चार हज़ार सैनिक भेजकर उसने उनके मकानों को घेर लिया। लच्मीचन्द तथा भागचंद के पास उस समय ४०० राजपूत थे। जब उन्होंने देखा कि अब बचकर निकल जाना कठिन है, तो अपने परिवार की खियों को मारकर तथा अपनी सम्पत्ति नष्टकर में अपने परिवार की खियों को मारकर तथा अपनी सम्पत्ति नष्टकर में अपने एक राजपूतों सहित बीकानेर के सैनिकों पर टूट पड़े और वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गये। केवल उनके वंश का एक वालक, जो उन दिनों अपनी निहाल (उदयपुर) में था, वच गया, जिसके वंशज उदयपुर में अब तक विद्यमान हैंर।

फिर स्ट्रिसंह ने उसी वर्ष पुरोहित मान महेश<sup>3</sup> श्रीर वारहट चौथ<sup>8</sup> की जागीरें ज़ब्त कर लीं। इसका विरोध करने के लिए वे वीकानेर गये,

पिता के साथ विश्वासवात करनेवालों को मरवाला परन्तु जव कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो दोनों चिता लगाकर जल मरे । उसी दिन से तोलियासर के पुरोहितों से 'पुरोहिताई' तथा वारहटों से 'पोल-

पात' श्रौर उनके 'नेग' का हक्त जाता रहा एवं उनके स्थान में डांडसर के चारण को वह हक्त मिलने लगा। पिता के विरुद्ध विद्रोह करनेवालों में से सारण भरथा (जाट) वच रहा था उसे भी उसने द्रोणपुर के

ता॰ ११ रज्जव (वि॰ सं॰ १६७० भाद्रपद सुदि १२ = ई॰ स॰ १६१३ ता॰ १७ भगस्त ) को पहुंची, तव सुरसिंह का मनसव वहाया गया (जि॰ १, ए॰ २४८-६)।

<sup>(</sup>१) इनके विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास;' जि॰ २, ए॰ १३१९-२३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६ । चीरविनोट; भाग २, ४० ४८९-२।

<sup>(</sup>३-४) ये दोनों भी रायसिंह के विरुद्ध किये हुए पढ्यन्त्र मे कर्मचन्द्र के सहायक थे।

गोपालदास सांगावत<sup>9</sup> के हाथ से मरवा डाला<sup>3</sup>। इस प्रकार श्रपने पिता के विरोधियों को उपयुक्त दंड दे, सुरासिंह ने उसकी मृत्यु-शैय्या के निकट की हुई श्रपनी प्रतिहा पूरी की।

द्यालदास लिखता है कि जब शाहज़ादा खुर्रम<sup>3</sup> वाग़ी होकर दिल्ली से निकल गया श्रीर दिल्ला के सूबों में उसके उपद्रव करने का समाचार

- (१) ठाकुर बहादुरिसंह की छिखी हुई वीदावतों की ख्यात में भी लिखा है कि सारण भरथा एवं ईसर को मारने के लिए गोपालदास की नियुक्ति हुई थी। गोपालदास वीदा के वंश के संसारचन्द के पुत्र सांगा का तीसरा पुत्र था। याद में पही दोखपुर का स्वामी हुआ (भाग १, ५० १३६)।
- (२) दयालदास की एयात; जि॰ २, पत्र ३६। घीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४६२। पाउलेट, गैज़ेटियर घ्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ३३।
- (३) शाहज़ादा खुर्रम जहांगीर का बदा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने बहुत प्रतिष्ठा बदाई थी। उसको वह अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु बादशाह श्रपने राज्य के पिछले वर्षों में श्रपनी प्यारी वेगम नृरजहां के हाथ की कठपुतली सा हो गया था, जिससे वह जो चाहती वही उससे करा लेती थी। मूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर श्रक्षगन से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहजादे शहरयार से किया था, जिसको वह जहांगीर के पीछे वादशाह वनाना चाहती थी । इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुर्रम के विरुद्ध वादशाह के कान भरने लगी भौर उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना चाहा । उन्हीं दिनों ईरान के शाह श्रद्धास ने कन्धार का क्रिला श्रपने श्रधीन कर लिया था, जिसको पीछा विजय करने के लिए नूरजहां ने खुरम को भेजने की सम्मति वादशाह को दी। तदनुसार बादशाह ने एसको बुरहानपुर से कंधार जाने की श्राज्ञा दी । शाहज़ादा भी नूरजहा के मपंच को जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा। वह समक गया था कि यदि हिन्दुस्तान से बाहर जाना पड़ा और हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा, तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा। वह वादशाह की श्राज्ञा न मानकर वि० सं १६७६ (ई० स० १६२२) में उसका विदोही वन गया धौर दिचिया से मांह जाकर सैन्य सहित आगरे की थोर बढ़ा, जहां के भगीरों की सम्पत्ति छीनता हुथा वह मधुरा की तरफ़ गया। फिर धागे बढ़ने पर वह विलोचपुर की लड़ाई में शाही सेना से हारा और भागते समय शांवेर के पास पहुंचकर उसने उसे लूटा । फिर वहा से बह उदयपुर में महाराणा कर्णसिंह के पास गया, नर्यों कि उन दोनों में परस्पर स्नेष्ट था।

च्रसिंह का खुर्रम पर मेजा जाना वादशाह के पास पहुंचा तो उस (वादशाह) ने स्रिंसिह को फ़ौज के साथ उसपर भेजा। ख़ुर्रम ने वड़ा उपद्रव मचा रक्खा था, श्रतएव उससे कई

लड़ाइयां कर स्रसिंह ने वहां वादशाह का सिका जमाया ।

'मश्रासिरुल् उमरा' (हिन्दी) से पाया जाता है कि वादशाह जहां-गीर के समय स्रिसिंह का मनसव तीन हज़ार ज़ात श्रीर दो हज़ार सवार तक पहुंच गया । हि० स० १०३७ ता० २८ सफ़र (वि० सं० १६८४ कार्तिक विद श्रमावास्या = ई० स० १६२७ ता० २८ श्रक्टोवर) को जहांगीर का काश्मीर से लाहीर

कुड़ समय तक वहां रहकर मेवाइ के सेनाध्यन्न कुंवर मीमिंसह के साथ वह वहीं सादही में होता हुआ मांडू पहुंचा। फिर मांडू से नर्भदा को पारकर असीरगढ़ और बुरहानपुर होता हुआ गोलकुंड के मार्ग से उदीसा और बंगाल में पहुंचा। वहां ढाका और अकवरनगर आदि की लढ़ाइयों में विजय पाकर उसने वंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके वाद उसने विहार, अवध और इलाहावाद को जीतने का विचार कर मीमिंसह को पटना पर मेजा, जहां का शासक परवेज़ की तरफ से दीवान मुख़-लिसज़ां था। मीमींसह के वहां पहुंचते ही वह विना लड़े ही पटना छोड़कर इलाहाबाद की तरफ भाग गया और किले पर मीमिंसह का अधिकार हो गया। वहां से खुर्रम ने उसको अब्दुलाख़ां के साथ इलाहाबाद की श्रोर मेजा और स्वयं भी उसके पीछ़े गया। उसके टींस नदी के किनारे कम्पत के पास देरा डाला। उधर से शाहज़ादे परवेज़ की अध्यवता में शाही सेना लड़ने को आई। यहां लड़ाई हुई, जिसमें भीमिंसह के वीरतापूर्वक प्रायोक्तर्ग कर चुकने पर खुर्रम हारकर पटना होता हुआ दक्षिया को लीट गया।

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३७।

'वीरविनोद' में भी लिखा है कि जब वाग़ी ख़ुर्रम श्रौर उसके माई परवेज़ का मुक्तावला हुआ, उस समय स्रिसिंह भी शाही सेना के साथ था (भाग २, ५० ४६२), परन्तु फ़ारसी तवारी ख़ों में स्रिसिंह का उल्लेख नहीं मिलता।

(२) व्रजरतदासः; मद्यासिरुल् टमरा (हिन्दी); ए० ४४६।

मुंशी देवीप्रसाद; ने 'जहांगीरनामे' के प्रारम्भ में दी हुई मनसबदारों की सूची में सूरसिंह का मनसब दो हज़ार जात और दो हज़ार सवार दिया है ( पू॰ १६ )। श्राते हुए देहांत हो गया'। शाहज़ादे ख़ुर्रम को इसका पता मिलते ही यह दिल्ला से श्रागरे श्राकर शाहजहां नाम धारण कर तरत पर चैठ गया। उस समय उसने बहुत से रुपये बांटे श्रीर श्रपने श्राफ़सरों के मन-सवों में वृद्धि की। इस श्रवसर पर स्र्रासेंह (बीकानेरी) का मनसव बढ़ाकर चार हज़ार ज़ात श्रीर ढाई हज़ार सवार कर दिया गया तथा उसे हाथी, घोड़ा, नक्कारा, निशान श्रादि मिले ।

<sup>(</sup>१) सुंशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा; ए० ४६६।

<sup>(</sup> २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १; ४० ६ ।

<sup>(</sup>३) बूंदी का स्वामी।

<sup>(</sup>४) कछवाहे राजा मानसिंह के पुत्र प्रतापसिंह के बेटे राजा महासिंह का पुत्र, जिसे निर्ज़ा राजा जयसिंह भी कहते थे।

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम ज़मानाबेग था और यह कावुत के निवासी गोर-मेग का पुत्र था। अकबर के समय में इसका मनसव केवल २०० था, पर जहांगीर के समय इसको उच्चतम सम्मान प्राप्त था। शाहजहां के राज्यकाल में भी यह उसी पद पर बहाब रहा। इसकी मृत्यु हि० स० १०४४ (वि० सं० १६६१ = ई० स० १६३४) में दिख्या में हुई।

वादशाह ने स्रसिंह, महावत ख़ां आदि को वापस वुला लिया।

शाहजहां के गदी पर वैठने पर जुकार्यसेंह चुंदेला भी उसकी सेवा में उपस्थित हुआ था पर वीच में वह विना आज्ञा प्राप्त किये ही किर

च्रसिंह का घोरचे पर जाना श्रपने देश चला गया । श्रोरछा में पहुंचने पर उसने युद्ध की तैयारी की । वादशाह को जब इसकी ख़वर लगी तो उसने एक बड़ी फ़ौज देकर

महावतः को सैयद मुज़क्ष्परः हां, दिलावरः हां, राजा रामदास नरवरी, भगवानदास चुंदेला श्रादि के साथ उसपर भेजा। मालवे के स्वेदार खान-जहां लोदी को भी राजा विद्वलदास गौड़, श्रनीराय सिंहदलन,

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० १४-८ । व्रजरसदास; मथासिवज् उमरा (हिन्दी), ए० ४४६ । उमराए हनूद; ए० २४७ ।

<sup>(</sup>२) शाहजहां के दरवार का श्रमीर-वहादुरख़ां रुहेले का पुत्र।

<sup>(</sup>३) दसवीं शताब्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कड़वाहीं का राज्य था। फिर वहां पिहहारों का राज्य हुआ, जिनसे शाह अल्तमश ने उसे ले लिया। तैमूर की चढ़ाई के समय वहां तंवरों ने धिधकार कर लिया। ई० स० १४०७ (वि० सं० १४६४) के आसपास सिंकदर लोदी ने नरवर का दुर्ग जीत लिया फिर कड़वाहीं को दे दिया, जिनका वहां सुग़लों के समय में भी अधिकार था।

<sup>(</sup> ४ ) राजा गोपाछदास गौद का पुत्र ।

<sup>(</sup>१) भनीराय वहगूजर-वंश का राजपूत था। उसके पूर्वज ज़मींदार थे, परन्त उसका दादा ग़रीब हो जाने के कारण, बहुधा हरिणां को मार-मार कर उनके मांस से अपने कुडुम्ब का पालन किया करता था। एक दिन शिकार के समय उसने धोखे में वादशाह भक्वर का शिकारी चीता मार डाला। इसका पता लगने पर शाही शिकारी उसको पकड़कर वादशाह के पास ले गये। वादशाह के पूछने पर जब उसने सारा हाल सच-सच निवेदन कर दिया, तो बादशाह ने उसकी हिम्मत और निशाना लगाने की कुशलता से प्रसन्त होकर उसे भपनी सेवा में रख लिया और शिकार में अधिक रुचि होने के कारण उसको उचित पद पर नियत किया। उसका पुत्र चीरनारायण हुआ। वीरनारायण का पुत्र अनुप्सिंह था, जो पीछे से 'भनीराय सिंहदलन' के ज़िताब से प्रसिद्ध हुआ। अकवर के भ्रंतिम दिनों में वह ख़वासों का अफसर बनाया गया। जहांगीर के समय कुछ काल तक वह उसी पद पर नियत रहा। अपने

राज्य के पांचवें वर्ष (वि० सं० १६६७ = ई० स० १६१०) में एक दिन वादशाह जिहांगीर वादी के परगने में चीतों का शिकार करने में लगा हुआ था । वहां कुछ दूर पर चीलों को एक वृत्त पर बैठे हुए देखकर धनुप तथा विना फलवाले तीर लेकर अनुपसिंह उधर वदा । उस वृत्त के निकट श्राधा खाया हुआ वैल उसे नज़र श्राया । समीप ही भादी में से एक वहा श्रीर प्रवल रोर निकला । यद्यपि सन्ध्या होने में कुछ हीं समय रोप था तथापि उसनें छोर उसकें साथियों ने रोर को घेरकर इसकी ख़बर षादशाह को दी । जहांगीर तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उधर गया खीर वावा खुर्रम, रामदास, एतमादराय, हयातः वां तथा एक-दों घौर ब्रादमी उसके साथ चले । शेर वृत्त की छाया में बैठा था। उसने घोड़े से उतरकर शेर पर निशाना लगाया। दो बार निशाना लगाने पर भी शेर मरा नहीं वरन् एक शिकारी को घायल कर फिर श्रपनी जगह जा बैठा । तीसरी बार बादशाह वन्दूक चलानेवाला ही था कि इतने में गर्जना फरता हुआ शेर उसपर भपटा । उसने वन्दूंक चलाई तो गोली शेर के मुंह और दांतों में होकर निकल गई, लेकिन वन्दूक की आवाज़ से वह और भी कुद्ध हो गया। बहुत से सेवक, जो वहां थे, डरकर एक दूसरे पर गिर गये। स्वयं वादशाह उनके भक्के से दो-फ़दम पीछे जा गिरा। दो तीन श्रादमी तो उसकी छाती पर पांव रखकर ऊपर से निकल गये । ऐसी दशा में श्रनूपसिंह शेर के सामने गया तो वह फुर्ती से उसपर लपका । उस पुरुपसिंह ने वीरता से सामने जाकर दोनों हाथों से एक लाठी उसके सिर पर मारी। शेर ने मुंह फाइकर उसके दोनों हाथ चना ढाले, परन्तु उसके हाथ में जाठी और कड़े होने से उसे वड़ा सहारा मिला श्रीर उसके हाथ वेकार न हुए । अनुपराय ने वल से अपने हाथ उसके मुख से छुड़ाकर उसके जबड़े पर दो-तीन घूंसे मारे और करवट लेकर वह घुटने के वल उठ खड़ा हुआ। शेर के दांत उसके हायों के भार-पार हो गये थे, इसिलिए उसके मुंह से खींचते समय वे फट गये। शेर के पंजे उसके दोनों कन्धों पर लग गये थे। जब वह खड़ा हुआ, तो शेर भी खड़ा हो गया और उसने अपने पंजों से उसकी छाती में प्रहार किया। ज़मीन ऊंची-नीची होने से वे दोनों कुरती लड़ते हुए पहलवानों की तरह लुड़कते हुए, एक दूसरे के ऊपर-नीचे होते गये। शेर उसको जय छोड़कर भागने छगा तो श्रन्पसिंह खड़ा होकर उसके पीछे दौड़ा श्रीर उसने उसके सिर में तलवार का प्रहार किया। जब शेर ने उसकी भोर मुंह किया तो उसने धपनी तलवार का दूसरा वार उसके गुंह पर किया, जिससे उसकी भाँखों पर की चमड़ी लटक गई। इसी बीच दूसरे लोगों ने आकर शेर को मार ढाला । वादशाह धनुपसिंह के वीरतापूर्ण कार्य और स्वामिभक्ति से वहुत मसन हुआ और उसके धच्छे होने पर उसने उसे 'अनीराय सिंहदलन' के खिताय से सम्मानित किया तथा उसको श्रपनी तलवारों में से एक ख़ासा तलवार यहनी धौर

राजा गिरधर<sup>3</sup>, राजा भारत<sup>3</sup> श्रादि के साथ जुक्तारसिंह पर जाने को लिखा गया। इधर कज़ौज के स्वेदार श्रव्हुलाख़ां को भी पूरब की तरफ़ से श्रोरछा जाने की श्राज्ञा हुई । इस फ़ौज के साथ स्रासिंह, वहादुरख़ां रुहेला, पहावृत्तिंह दुंदेला<sup>3</sup>, किशनसिंह भदोरिया तथा श्रासफ़ख़ां भी थे। तीन श्रोर से श्राक्रमण होने पर जुक्तारसिंह ने तंग श्राकर महाबतख़ां की मारफ़त माफ़ी मांग ली श्रोर वह दरवार में हाज़िर हो गया ।

वि० सं० १६८६ कार्तिक विद १२ (ई०स० १६२६ ता० ३ अक्टोबर) शनिवार की रात को खानजहां लोदी अगरे से भाग गया । तव यादशाइ

उसका मनसव वदाया। पुष्कर में वराहघाट के सामनेवाले तट की तरफ़, वर्तमान समशानों के निकट बना हुआ जहांगीरी महत्त, जो अब खंडहर के रूप में है, अनीराय की अध्यक्ता में ही बना था। पन्द्रहवें राज्यवर्ष में बंगश की चढ़ाई में महाबतख़ां की सिफारिश से वादशाह ने उसको सेनापित नियत किया। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६२६) में वह कांगड़े का हाकिम नियत किया गया। शाहजहा के राज्य-समय उसके पिता वीरनारायया के मरने पर अनीराय को राजा का ख़िताब मिला और उसका मनसव तीन हज़ारी ज़ात व ढेढ़ हज़ार सवार का हो गया। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) में उसका देहांत हुआ। उसका पुत्र जयराम था।

- ( ३ ) राजा रायसना दरवारी का ज्येष्ठ पुत्र ।
- (२) राजा मधुकर के पुत्र राजा रामचन्द्र का पौत्र।
- (३) बुंदेले राजा वीरसिंहदेव का पुत्र।
- ( ४ ) श्रागरे से तीन कोस पर एक स्थान भदावर है, जहां के रहनेवाले चौहान इस पदवी से प्रसिद्ध है ।
  - ( १ ) यह नूरजहां वेग़म का माई तथा शाहजहां का श्वसुर था।
- ( ६ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ५० १४-२० । व्रजरानदास; मञ्जासिरुज् उमरा (हिन्दी); ५० ४४६।
- (७) इसका ठीक-ठीक वंश-परिचय ज्ञात नहीं होता। जहांगीर के राज्यकाख में इसे पांच इज़ारी मनस्रव प्राष्ट्र था।

स्रसिंह का खानजहां पर भेजा जाना ने स्रसिंह, राजा विट्ठलदास गौड़, राजा भारत बुंदेला, माघोसिंह हाड़ा, पृथ्वीराज राटोड़, राजा बीरनारायण, राय हरचंद पड़िहार श्रादि के साथ

ख्वाजा श्रद्धलहसन को फ़ौज देकर उसके पीछे भेजा। घौलपुर में उन्होंने उसे जा घेरा। पहले तो कुछ देर तक ख़ानजहां ने लड़ाई की, पर श्रंत में वह भाग गया श्रौर जुकारसिंह बुंदेले के मुल्क में पहुंचने पर उस ( जुकारसिंह ) के वेटे ने उसे गुप्तमार्ग से वाहर निकाल दिया, जहां से षह निज़ामुल्मुल्क के पास पहुंच गया<sup>3</sup>। तव वादशाह ने श्रपनी फ़ौज को घापस बुला लिया।

उसी वर्ष चैत्र वर्दि ६ (ई० स० १६३० ता० २२ फ़रवरी) को शाहजहां ने श्रलग-श्रलग तीन फ़ौजें खानजहां लोदी पर भेजीं। एक फ़ौज का संचा-

स्तिह का खानजहा पर दूसरी नार भेजा जाना लन दिल्ला के स्वेदार इरादतलां के हाथ में था, दूसरी महाराजा गजिसहैं की मातहती में थी श्रीर तीसरी में श्रन्य श्रक्तसरों के श्रितिरिक्त सर-

सिंह भी था। कुछ दिनों याद राजोरी नामक स्थान में खानजहां से इन फ्रीजों का सामना हुआ। उस समय शाही फ्रीज़ का हरावल राजा जयर्जिह 'धा। उसके प्रयत्न आक्रमण से खानजहां हारकर भाग निकला। इस अवसर पर कुछ लोग तो लूट-मार में लग गये, परन्तु शेष ने उसका पीछा किया, जिसपर ख़ानजहां ने पलटकर युद्ध किया, पर स्र्सिंह आदि के आक्रमण के आगे वह उहर न सका और भाग गया ।

<sup>(</sup> १ ) राव रत्नसिंह हादा का दूसरा पुत्र ।

<sup>(</sup> २ ) राजा भनुपसिंह बङ्गूजर ( अमीराय सिंहदलन ) का पिता ।

<sup>(</sup>१) मुंगी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; भाग १, ए० २३-६। वजरत्नदास; मधासिरुज् उमरा (हिन्दी), प्र० ४५६।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर के राजा सुरसिंह का पुत्र ।"

<sup>(</sup> १ ) राजा महासिंह कछवाहे का पुत्र ।

<sup>(</sup>६) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, प्र० २७-४० ४

ख्यातों से पाया जाता है कि स्रासिंह की एक भतीजी (रामसिंह की पुत्री) का विवाह जैसलमेर के रावल हरराज के पुत्र भीमसिंह' के

सूरसिंह का जैसलमेर में राजकुमारी न व्याहने की प्रतिशा करना साथ हुआ था। भीमसिंह की मृत्यु होने पर जैसल-मेर के सरदारों ने उसके पुत्र को मारने का निश्चय किया। तब रानी ने अपने चाचा स्रसिंह से कहलाया कि मेरे पुत्र की रक्षा करो। इसपर

स्र्सिंह ने एक हज़ार राजपूतों के साथ जैसलमेर की श्रोर प्रस्थान किया, परन्तु मार्ग में लाठी गांव के पास उसे बालक की हत्या किये जाने का समाचार मिला। जैसलमेरवालों के इस नृशंस कार्य से उसका दिल उनसे हट गया श्रोर उसने प्रतिज्ञा की कि बीकानेर की किसी भी राजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जायगा । बीकानेर में रस प्रतिश्चा का पालन श्रवतक होता है।

रायसिंह ने अपने जीवनकाल में शाही द्रवार में जो सम्मानित स्थान अपनी वीरता के कारण प्राप्त किया था, उसे दलपतसिंह ने अपने अनुचित

स्रसिंह श्रीर उसके नाम के शाही फरमान श्राचरण से थोड़े समय में स्तो दिया । इसपर जहांगीर ने उस( दलपतिसिंह )के छोटे भाई स्रासिंह को वीकानेर का राज्य सोंपा, जिसने श्रपने

गुणों के कारण क्रमशः शाही दरवार में अपने पिता के जैसा ही सम्मान प्रात कर लिया। जहांगीर और शाहजहां के समय के उसके नाम के

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात में भीमसिंह का देहांत वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में होना लिखा है (जि० २, ५० ४४१)। श्रतएव यह घटमा इस समय के कुछ ही वाद हुई होगी।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ३६। पाडलेट; गैज़ेटियर शॉब् दि कीकानेर स्टेट, पृ॰ ३४।

जैसलमेर की तवारीख़ (ए॰ १४) में भीमसिंह का राज्यकाख गृहत दिया है। साथ ही इस घटना का उहांख भी दूसरे प्रकार से है। उसमें स्र्सिंह की भतीजी के पुत्र का फलोधी में चेचक घयवा ज़हर से मरना लिखा है। उपर्धुक्त तवारीख़ में भतीजी के स्थान पर यहन लिखा है।

लगभग ४१ फ़रमान तथा निशान मिले हैं। सन् जल्स ११ ता० २ श्रमरदाद (हि० स० १०२४ ता० ६ रज्जय = वि० सं०१६७३ श्रावण सुदि १०=ई० स० १६१६ ता० १४ जुलाई) के जहांगीर के समय के शाहज़ादा खुर्रम की मुहर के निशान में सूरसिंह को राजा के खिताव से सम्वोधित किया है, जिससे स्पष्ट है कि इसके पूर्व ही बीकानेरवालों को शाही दरवार से भी राजा का खिताब मिल गया होगा। श्रागे चलकर तो फिर कई फ़रमानों में उसे राजा लिखा है। हि० स० १०२६ ता० १४ जिलहिज (वि० सं० १६७४ पौष विद २=ई० स० १६१७ ता० ४ दिसंवर) के निशान में शाहज़ादे खुर्रम ने उसे 'उच्चकुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ' लिखा है। नूरजहां की मुहर का भी एक फ़रमान है, जिसमें उसे राजा ही लिखा है'। श्रव हम यहां स्र्रसिंह से सम्बन्ध रखनेवाली उन घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जिनका तवारीखों श्रथवा ख्यातों में कोई वर्णन नहीं है, परन्तु जिनपर इन फ़रमानों- हारा काफ़ी प्रकाश पड़ता है।

(१) वि० सं० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१४) में नरवर के किसानों पर अत्याचार करके रघुनाथ, सुदर्शन, गोकुलदास, भगवान, कवी पठान तथा हुसेन कायमखानी ने वहां के ४२ गांवों पर अधिकार कर लिया और वे लुटमार करने लगे। जब बादशाह जहांगीर के पास इसकी शिकायत हुई, तो उसने फ़रमान भेजकर स्रसिंह को इस विषय की जांच करने के लिए और घटना के सत्य सिद्ध होने पर उपर्युक्त व्यक्तियों को कटोर दंड देने के लिए नियुक्त किया? । प्रायः दो मास वाद ही विद्रोहियों का साहस इतना बढ़ा कि उन्होंने शाही खज़ाने पर भी हाथ साफ़ किया और लुखियां के निवासियों को लुटा। तब बादशाह ने हाशिम वेग चिश्ती को

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस २१ ता० ११ श्राचान (हि० स० १०३६ ता० १३ सफ्रर = वि० सं० १६८३ कार्तिक सुदि १४ = ई० स० १६२६ ता० २४ श्रवटोवर) का फ़रमान।

<sup>(</sup>२) सन् जुलूस ६ ता० १ खुरदाद (हि॰ स॰ १०२३ ता॰ १२ रयी-उस्सानी = वि॰ सं॰ १६७१ प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ = ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १२ मई) का फ्ररमान।

उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया और फ़रमान भेजकर स्रिस्ट्रं को भी उसके साथ कार्य करने का आदेश किया । उन्हीं दिनों वागी और लुटेरा चन्द्रभान, केश्ल (विलोच) के हाथ से दंड पाने पर स्रिस्ट्रं की जागीर में चला गया । तब वादशाह ने उसे ज़िन्दा अथवा मुदी गिरफ़्तार करने के लिए स्रिसंह को उसपर सेना भेजने को लिखा । सन् जुलूस ६ ता० ६ वहमन (हि० स० १०२३ ता० २८ जिलहिज = वि० सं० १६७१ माय विद अमावास्या = ई० स० १६१४ ता० १६ जनवरी ) को वादशाह ने फ़रमान भेजकर स्रिसंह को दरबार में वुलवा लिया।

- (२) वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२१) में वादशाह के पास किरकी की विजय का समाचार पहुंचा। इस स्थल पर सूरसिंह और दारावलां भेजे गये थे श्रीर इस युद्ध मं सूर्रिसह ने वड़ी वीरता एवं सची राज्यभक्ति का परिचय दिया<sup>3</sup>।
- (३) वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में स्रसिंह की नियुक्ति श्रामेर के निकट जालनापुर के थाने पर कर दी गई<sup>8</sup>।
- (४) वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में आसकर्ण, केशोदास तथा भटनेर के अन्य कांधलोत तथा जोइयों ने मिलकर सिरसा पर धावा

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस ६ ता० ४ अमरदाद (हि॰ स॰ १०२३ ता० २० जमादि॰ उस्सानी = वि॰ सं॰ १६७१ श्रावण विद द्वितीय ७ = ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १८ जुलाई) का फ्ररमान।

<sup>(</sup>२) सन् जुलूस ६ ता० ३१ अमरदाद (हि॰ स॰ १०२३ ता० १६ रजन = वि॰ स॰ १६७१ भाद्रपद विदे ४ = ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १३ अगस्त ) का फ्ररमान ।

<sup>(</sup>३) सन् जुल्स १२ ता० २ वर्शिवहिश्त [ अनुवाद में सन् १६ दिया है, जो ठीक नहीं प्रतीत होता ] (हि॰ स॰ १०२६ ता० ११ जमादिउल् अञ्चल = वि॰ सं॰ १६७४ वैशाख सुदि १२ = ई॰ स॰ १६१७ ता० ७ मई ) का फ्रासान । ऑक्टर घेणीप्रसाद जिखित 'हिस्ट्री ऑव् जहांगीर' में भी किरकी की खड़ाई का उन्नेस है (ए० २६६), जिसमें दारावख़ां भी साथ था।

<sup>(</sup> १ ) हि॰ स॰ १०३१ ता॰ ६ ज़ीकाद (वि॰ सं॰ १६७६ आद्रपुर सुदि म म इं॰ स॰ १६२२ ता॰ २ सितम्बर ) का फ़रमान ।

किया और राय जल्लू आदि को मारकर वहां के निवासियों की सम्पत्ति लूट ली। जब इसकी ख़बर बादशाह को मिली तो उसने सूरासिंह के पास इस आशय का फ़रमान भेजा कि वह बाशियों को दंड देकर वहां के निवासियों की सम्पत्ति वापस दिला दें।

(४) कुछ दिनों पहले से ही खुर्म विद्रोही हो गया था और भारत के सिंहासन पर श्रिधिकार जमाने के लिए अनेकों प्रकार के पड्यन्त्र रच रहा था । वंगाल और विहार को अधीन कर उसने अवध और इलाहाबाद को भी अपने श्रिधकार में करने का प्रयत्न किया । उसने दरियालां पठान को कुछ फ़ौज के साथ अवध में मानिकपुर की तरफ़ भेजा श्रीर श्रव्दुझाख़ां तथा राजा भीम । सीसोदिया ) को फ़ौज की दूसरी दुकड़ी के साथ गंगा नदी के मार्ग से इलाह वाद की तरफ़ रवाना किया। अर्ड्झाखां के चौसाघाट पहुंचने पर खान श्राजम का पुत्र जहांगीर क्रलीख़ां इलाहाबाद में रुस्तम मिर्ज़ी के पास भाग गया। ष्ठव्दुल्लाखां ने उसका पीछा किया तथा भूसी नामक स्थान में डेरा किया। मावों के सहारे वह श्रासानी से इलाहावाद में पहुंच गया तथा उसने वहां के गढ़ को घेर लिया। रुस्तमखां भी तत्परता के साथ अपनी रज्ञा करने के लिए कटिबद्ध हो गया। इस बीच में शाहजादे ने भी दिखालां को वापस वुलाकर बिहार में छोड़ दिया था श्रीर वह स्वयं जीनपुर पर श्रधिकार कर कम्पत के जंगलों में उद्दरा हुआ था। यहां तक तो उसके मनसूबे ठीक तरह से पूरे ही हो रहे थे, पर अब उनमें व्याघात होना शुरू हुआ। श्रकवर-नगर में इवाहीमलां एवं इलाहावाद में रुस्तमला-द्वारा रुकावट डालेजाने के कारण शाहजादा परवेज तथा महावतखां को इलाहयाद की सीमा में पहुंचने का समय मिल गया । दिश्ण में सफलतापूर्वक कार्यनिर्वाह करने के श्रनन्तर वे दोनों शाही श्राहा के श्रवसार खुरम के विरुद्ध थादशाही रैय्यत की रत्तार्थ वि० सं० १६८१ चैत्र सुदि ७ (ई० स०

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस १८ ता० १७ तीर (हि॰ स॰ १०३२ ता॰ १० रमज़ान = वि॰ सं॰ १६८० भाषाद सुदि १२ = ई॰ स॰ १६२३ ता॰ २६ जून) का फ्ररमान ।

१६२४ ता० १६ मार्च) को बुरहानपुर से रवाना हुए थे। विशाल शाहीं सैन्य का आगमन सुनते ही अब्दुर्झाखां घेरा उठाकर मूंसी चला गयां। वाद में दोनों दलों का सामना होने पर खुर्रम की पराजय हुई और वह भाग गयां।

खुर्रम के विरुद्ध इस लड़ाई में परवेज़ तथा महावतखां की सहाय-तार्थ स्रासिंह भी पहुंच गया था। स्रासिंह का नाम किसी फ़ारसी तवारीख़ में तो नहीं आया है; परंतु जहांगीर के सन् जुलूस १६ ता० २४ खुरदाद (हि० स० १०३३ ता० २६ शावान = वि० सं० १६८१ आपाढ विद १३ = ई० स० १६२४ ता० ३ जून) के निम्निलिखित आशय के फ़रमान से उसका उनके साथ होना पूर्णतया सिद्ध है—

"श्रमीरों में श्रेष्ठता प्राप्त, कृपाश्रों तथा सम्मानों के योग्य राय स्रत(स्र)सिंह को ज्ञात हो कि उसकी राजभिक्त, उपयुक्त सेवाश्रों तथा इस वर्षा ऋतु में भी श्रनेकों कप उठाकर मेरे पुत्र के समज्ञ उपस्थित होने का समाचार शाहज़ादा परवेज़ श्रोर महावतखां के पत्रों-द्वारा मालूम हो चुका है।

"शाही अभिलापा यही है कि उस अभागे का नामोनिशान मिटा दिया जाय, इसलिए स्र्रत (स्र्र)सिंह तथा अन्य राजमक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उस प्रतिकृत आचरण करनेवाले अभागे को दूर करने में अपनी प्री शक्ति का उपयोग करें।"

खुर्रम के भागजाने पर वादशाह जहांगीर ने अपने सन् जलूस १६ ता० १४ आवान (हि० स० १०३४ ता० २३ मुहर्रम = वि० सं० १६६१ मार्ग शिर्प विद १० = ई० स० १६२४ ता० २६ अक्टोवर ) के फ़रमान में सूरज (सूर)सिंह की सेवाओं से प्रसन्नता प्रकट की है और वदले में उसके पास राजा जोरावर के हाथ घोड़ा और खिलअत भिजवाने का उत्तेष है।

उपर्युक्त उदरण से यह निश्चित है कि विद्रोही खुरेम के साथ की लड़ाई में स्रसिंह भी उपस्थित था और उसने श्रच्छा काम किया।

<sup>( 1 )</sup> डा॰ वेग्शियसादः, हिस्ट्री भाँच् जहांगीरः, ए० २८१-४।

- (६) मिलक अम्बर' का देहांत हो जाने पर वादशाह ने स्रिसिंह के नाम फ़रमान भेजा कि इस अवसर पर उसे तथा अन्य अफ़सरों को भाग्यहीन (ख़र्रम) की शक्ति स्य करने में पूरा उद्योग करना चाहिये।
- (७) वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में वादशाह ने एक योग्य व्यक्ति को मुलतान भेजने का निश्चय किया। सूर्रासंह की जागीर मुलतान के निकट होने के कारण वही इस कार्य के लिए चुना गया तथा वहां भेजे जाने के पूर्व दरवार में बुलाया गया<sup>3</sup>।
- (द) वि० सं० १६ द (ई० स० १६२६) में वादशाह ने सूरसिंह की नियुक्ति बुरहानपुर में कर दी। प्राय: एक मास वाद ही किर एक फ़रमान उसके नाम भेजा गया, जिसमें उसे शीव जमाल मुहम्मद के साथ बुरहानपुर पहुंचने का श्रादेश किया गया था ।
  - (६) वि० सं० १६५४ (ई० स० १६२७) में नागोर का परगना तथा

<sup>(</sup>१) यह हवशी जाति का गुलाम था, जिमका धीरे-धीरे दिलिया में यहुत प्रभुत्व बद गया। जहांगीर ने सिंहासनारूद होने पर कई वार इसे श्रधीन करने के जिए सेनाएं भेजीं पर मिलक श्रम्बर की स्वतन्त्रता में वाधा न पहुंची। पीछे से शाहज़ादे शाहजहां से मिल जाने पर इसने मुग़लों से जीते हुए देश उसे दे दिये। यह श्रन्त तक शाहजहां का पक्षपाती बना रहा। अस्सी वर्ष की श्रवस्था में वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में इसका देहांत हुआ। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र फ्रतहज़ां हुआ।

<sup>(</sup>२) सन् जुलूस २१ ता०२७ खुरदाद (हि॰ स॰ १०३१ ता॰ २२ रमज्ञान = वि॰ सं॰ १६८३ आपाढ विद = ई॰ स॰ १६२६ ता० ७ जून) का वादशाह जहांगीर का फ्ररमान।

<sup>(</sup>३) सन् जुलूस २१ ता० ११ भमरदाद (हि॰ स॰ १०३४ ता० १० ज़ीकाद = वि॰ सं॰ १६८३ श्रावण सुदि ११ = ई॰ स॰ १६२६ ता० २४ जुलाई) का फ्ररमान ।

<sup>(</sup>४) सन् जुलूस २१ ता० २७ मेहर (हि० स० १०३६ ता० २८ मुहर्रम = वि० सं० १६८३ कार्तिक विद ३० = ई० स० १६२६ ता० १० धनटोयर) का फरमान ।

श्रन्य कई स्थान श्रमरासिंह के हटाये जाने पर सूर्रासेह को जागीर मैं दिये गये<sup>9</sup>।

(१०) हि॰ स॰ १०३७ ता॰ २ रवीउस्सानी (वि॰ सं०१६८४ कार्तिक सुदि ३ = ई॰ स॰ १६२७ ता॰ १ नवम्बर) के फ़रमान-द्वारा मारोठ का गढ़ सुरसिंह को जागीर में मिल गया।

(११) जब लखी जंगल के मन्स्र और भट्टी श्रादि ने विद्रोही होकर लूट-मार करना शुरू किया तो बादशाह ने स्रिसंह को उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया। इस संवन्ध का फ़रमान जहांगीर के राज्य-काल का है, परन्तु उसका संवत् ठीक पढ़ा नहीं जाता। इसके श्रतिरिक्त श्रीर भी कई फ़रमान जहांगीर के समय के हैं, पर उनके सम्वत् स्पष्ट नहीं हैं श्रीर न उनमे स्रिसंह की योग्यता, राज्यभक्ति श्रीर प्रशंसा के श्रतिरिक्त किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हैं।

(१२) जहांगीर की मृत्यु हो जाने पर आसफ़ द्वां ने, जो शाहजहां का पचपाती था, नूरजहां को नज़र केंद्र कर दिया और वनारसी को सुदूर दिचाए में शाहजहां के पास अपनी अंगृठी देकर भेजा। इस बीच में और कोई गड़वड़ न हो, इसिलए उसने खुसरों के पुत्र दावरवह्ण को केंद्र से निकालकर नाममात्र को तक़्त पर वैठा दिया। दावरवह्ण की शुहर का सन् जुलूस २२ ता० २० आवान (हि० स० १०३७ ता० ३ रवीउल् अव्वल=वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि ४=ई० स० १६२७ ता० २ नवम्बर) का फ़रमान स्रसिंह के पास पहुंचा, जिसमें उसने नूरजहां वेगम तथा अन्य राज्य के अधिकारियों द्वारा अपने तक़्तनशीन किये जाने का उल्लेख किया था और स्रसिंह को पहले की तरह राजकीय सेवा वजाने का आदेश किया था। इस फ़रमान से यह भी पाया जाता है कि दावरवह्ण ने स्रसिंह के मनुष्यों के हाथ उसके पास फुछ ज़वानी सन्देश भी भेजा

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस २२ ता० १६ मेहर (हि॰ स॰ १०३७ ता॰ २८ मुहर्रम = वि॰ सं॰ १६८७ झाश्विन विद श्रमावास्या = ई॰ स॰ १६२७ ता॰ २६ सितम्बर) का प्ररमान।

था, पर वह क्या था, इसका पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त एक फ़रमान दावरवाश्य का स्रूर्रसिंह के नाम का है, जिसमे शाही सेना-जारा शहरयार के परास्त तथा क़ैद किये जाने का उत्लेख है और ता० २६ (१२४) आवान (हि० स० १०३७ ता० १२ रवीउल्अव्वल = वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि १४ = ई० स० १६२७ ता० ११ नवम्बर) को उस(दावरवाश) के गदी वैठने का उत्लेख है।

वाद में, आसफ़ ख़ां जो चाहता था वही हुआ और उसने अपने दामाद ख़र्रम (शाहजहां) को भारत के सिंहासन पर वैठाया, जिसने दावर-बक्श को कृत्ल करवा दिया।

(१३) वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में शाहजहां ने शेर खाजा को उट्टा की ओर शीव्रता से प्रस्थान करने की आजा दी। इस अवसर पर स्रिसंह को भी मुलतान में उससे मिल जाने के लिय फरमान भेजा गया तथा दोनों को मिलकर वागी को ज़िन्दा अथवा मुदी शाही दरवार में उपस्थित करने की आज्ञा हुई । उन्हीं दिनों मिर्ज़ी ईसा तरखान द्वारा उस (वागी) के गिरफ्तार कर लिये जाने पर वादशाह ने स्रिसंह को वापस बुलवा लिया ।

(१४) सन् जुलूस ३ ता० ११ खुरदाद (हि० स० १०३६ ता० २२ शावान=वि० सं० १६८७ वैशाख वदि १० = ई० स० १६३० ता० २८ मार्च) के वादशाह शाहजहां के फ़रमान से स्पष्ट है कि उसके विरुद्ध आचरण करनेवालों को दंड देने के लिए जो लोग भेड़े गये थे, उनमे स्रासिंह भी था और उसने इस कार्य में वड़ी तत्परता एवं वीरता दिखलाई।

बुरहानपुर में ही वि० सं० १६८८ (ई० स० १६३१) में वाहरी गांव में सूरसिंह का देहांत हो गया , जिसकी स्चना शाहजहां के पास

<sup>(</sup>१) फ़रमान में इसका नाम नहीं दिया है।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६८४ (ई॰ स॰ १६२८) का फ़रमान ।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) का दूसरा फ़रमान।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३६। पाउलेट; राज़ेटियर घाँव दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ३४।

म्राभ्विन सुदि ६ (ई० स० १६३१ ता० २१ स्रितंवर) को पहुंची । स्रिसंह की स्मारक छुत्री से वि० सं० १६८८ आश्विन वदि अमावास्या (ई० स० १६३१ ता० १४ सितंवर) गुरुवार को उसका देहांत होना पाया जाता है ।

स्रिंसिंह के तीन पुत्र—१—कर्णसिंह<sup>3</sup>, २—शत्रुसाल, तथा ३— संतिति अर्जुनसिंह<sup>8</sup>—हुए''।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, भाग १, ५० ६१। वीरविनोद; भाग २, ५० ४६३ ( प्राश्विन सुदि ७ दिया है )।

<sup>(</sup>२) ऋथ शुभसंवत्सरेऽस्मिन् श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६८८ वर्षे शाके १५५३ प्रवर्तमाने महामहप्रदायिनि ऋाश्विनमासे कृष्णपचे ऋमावस्थायां तिथो गुरुवारे राठोड महाराजा-धिराजमहाराजाश्री ४ रायसिंहस्तत्पुत्रस्त महाराजाधिराज-महाराजश्रीशूरसिंह दिवं प्राप्तः

<sup>(</sup>३) इसका जन्म राजा मानिसिंह के पुत्र हिम्मतिसिंह की पुत्री स्वरूप दे के गर्भ से हुआ था। दो और राणियों—भटियाणी मनरंगदे तथा रत्नावती—का उन्नेख मुंहणोत नैणसी ने किया है, जो सूरसिंह की मृत्यु पर सती हो गई थीं (भाग २, ४०२०)। अन्य दो पुत्र किस राणी से पैदा हुए यह पता नहीं चलता।

<sup>(</sup>४) अर्जुनसिंह के स्मारक छेख से वि॰ सं॰ १६८८ माद्रपद विद ७ (ई॰ स॰ १६३१ ता॰ ६ अगस्त) शुक्रवार को उसका देहांत होना प्रकट है।

<sup>(</sup> १) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६। मुंहगोत नैग्रासी की रुपात; जि॰ २, पृ॰ २००। पाउलेट, गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ३४। बीरविनोद में केवल दो पुत्रों —कर्णसिंह तथा मञ्जसाल —का उन्नेस है ( भाग २, पृ॰ ४६३)।



महाराजा कर्णासिंह

### छठा अध्याय

# महाराजा कर्णासिंह से महाराजा सुजानसिंह तक

# महाराजा कर्णसिंह

महाराजा स्रसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्णसिंह का जन्म वि० सं० १६७३ भावण सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई) बुधवार को हुआ था' और पिता की सृत्यु होने पर वि० सं० १६== कार्तिक विद १३ (ई० स०१६३१ ता०१३ अफ्टोबर)

को वह बीकानेर का स्वामी हुआ। ।

वि० सं० १६८८ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १६३१ ता० २१ सितंबर) को शाहजहां के पास सूरसिंह की मृत्यु का समाचार पहुंचा । कुछ दिनों वाद जब कर्णसिंह बादशाह की सेवा में उपास्थित हुआ तो उसे दो हज़ार ज़ात तथा डेढ़ हज़ार सवार

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३६ । वीरविनोद; माग २, पृ॰ ४६३ । बीकानेर के एक प्राचीन जन्मपित्रयों के संप्रह में भी यही तिथि मिलती है, परन्तु चंद्र के यहां से मिले हुए जन्म-पत्र संप्रह में वि॰ सं॰ १६७२ भाद्रपद बिद (प्रथम) ११ (ई॰ स॰ १६१४ ता॰ ६ भगस्त) बुधवार को कर्णंसिंह का जन्म होना जिखा है। पाठलेट ने वि॰ सं॰ १६६३ (ई॰ स॰ १६०६) तथा मुंशी सोहन- जाल ने भी उसके भाधार पर यही संवत् दे दिया है जो ठीक नहीं जंचता, क्येंकि उस समय तो उस(कर्णेसिंह) के पिता की भवस्था केवल १२ वर्ष की थी।

टॉड के अनुसार कर्णांसंह, रायसिंह का एक मात्र पुत्र था (राजस्थान, जि॰ २, प्र॰ ११३४), प्रन्तु उसका यह कथन टीक नहीं है। वास्तव में वह (टॉट) बीच के दो राजाओं, दलप्तसिंह एवं स्रसिंह, के नाम तक छोड़ गया है।

<sup>(</sup>२) दयाखदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ३६ ।

का मनसव दिया गया। इस अवसर पर उसके भाई शत्रुसाल को भी पांच स्तो ज़ात और दो स्तो सवार का मनसव मिला ।

वि० सं० १६८८ माघ सुदि १४ (ई० स० १६३२ ता० २६ जनवरी) क्याँसिंह का वादशाह को को कर्णासिंह ने वादशाह की सेवा में एक हाथी एक हाथी भेंट करना भेंट किया?।

श्रहमद्नगर के मिलक श्रम्बर का देहांत हो जाने पर उसका पुत्र फ्रतहस्रां उसका उत्तराधिकारी हुन्ना, परन्तु मुर्तज़ा निज़ामशाह<sup>3</sup>

क्यांसिंह का फनहस्ता पर मेजा जाना (दूसरा) को उसपर भरोसा न था, श्रतएव उसने फ़तहस्त्रां को दौलतावाद के किले में कैद कर दिया। श्रपनी वहन (सुर्तज़ा दूसरे की पत्नी) के

प्रयत्न से जब वह छोड़ा गया और उसे पुराना पद प्राप्त हुआ तो उसने अवसर पाकर मुर्तज़ा को चन्दी कर लिया और शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर उसकी सेवा में अर्ज़ी भेजी। वादशाह ने इसके उत्तर में उससे कैदी को मार डालने के लिए कहलाया। इसपर फ़तहलां ने मुर्तज़ा को ज़वर्दस्ती विष का प्याला पीने पर वाध्य किया और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाने की विद्यप्ति कर उसने हुसेन नाम के एक दस वर्ष के वालक को मुर्तज़ा के स्थान में गद्दी पर चैठाया। तव शाहजहां ने उसे निज़ामशाह (मुर्तज़ा दूसरा) के समस्त रत्न तथा हाथी आदि शाही सेवा में भेजने को लिखा, परंतु फ़तहलां इस विषय में आनाकानी करने लगा । अतपव वि० सं० १६८८ फालगुन विद १०

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६१। व्रजरत्नदास; मश्रासिरुल्-उमरा (हिन्दी); ए० ८१; तथा उमराए हन्द (ए० २६८) में कर्णसिंह को दो हज़ार जात श्रीर एक हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाट, शाहजहांनामा, भाग १, ५० ६६।

<sup>(</sup>२) महमदनगर (टिच्या) का नाममात्र का स्वामी; सुतज्ञा निज्ञामशाह (प्रथम) का पुत्र।

<sup>(</sup> १ ) दॉक्टर वनारसीप्रसाद सक्सेना, हिस्ट्री भाव शाहजहां श्रांव् देहली; प्र॰ १३०, १३६-७।

(ई० स० १६३२ ता० ४ फ़रवरी) को वादशाह ने वज़ीरखां को उसे दंड हेने एवं दौलतायाद विजय करने के लिए भेजा। इस अवसर पर कर्णसिंह, राजा विट्ठलदास (गोड़), माधोसिंह आरे पृथ्वीराज भी उस (वज़ीरखां) के साथ भेजे गये । फ़तहखां शाही सेना का आगमन खुनते ही घयड़ा गया और उसने अवुलफ़तह को भेजकर माफ़ी मांग ली तथा आठ लाल रुपये के रल, तीस हाथी और नो घोड़े वादशाह की सेवा में भेज दिये । इसपर वज़ीरखां तथा कर्णासिंह आदि वापस वुला लिये गये । पर इतने ही से दिल्ला में शांति न हुई। एक ओर शाहजी और दूसरी ओर घीजापुरवाले अहमदनगर के राज्य का पुनरोत्कर्ष करने में कटियद्ध थे। साथ ही वादशाह को फ़तहखां की सचाई पर भी विश्वास न था, जिससे एक योग्य व्यक्ति का उस और रहना आवश्यक समभा गया। पहले तो वादशाह ने आसफ़खां को वहां भेजना चाहा पर उसके इनकार कर देने पर उसने महावतखां को वहां के प्रवन्ध के लिए नियुक्त किया। जब शाहजी ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की, तो वादशाह ने उसे कुछ महाल (परगने) दिये थे, जो फ़तहखां के थे, परन्तु फ़तहख़ां के

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम हकीम श्रलीमुद्दीन था श्रीर यह शाहजहां कां पांच हजारी मनसवदार था।

<sup>(</sup>२) राजा भगवानदास कछवाहे का पुत्र।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६७ । वजरानदास; मन्त्रासिरुत उमरा (हिन्दी), ए० ८४। उमराए हन्द, ए० २६८।

<sup>(</sup>४) डाक्टर चनारसीयसाद सक्सेना, हिस्टी श्रॉव् शाहजहां श्रॉव् देहेळी ए० १३७।

मुंशी देवीप्रसाद ने भी 'शाहजहांनामे' (भाग १, ए० ६७) में फतहख़ां-द्वारा नज़राना भिजवाये जाने का उन्नेख किया है।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६७ । व्रजरत्नदास; मभासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ८१ ।

<sup>(</sup>६) सुप्रसिद्ध छुप्रपति शिवाजी का विवा। फ्रारसी पुस्तवों में कहीं-कहीं उसे शाहूजी भी लिखा है।

माफ़ी मांग लेने पर वह सब जागीर उसे लौटा दी गई, जिससे शाहजी मुंगलों के साथ-साँथ फ़तह़ ख़ां का भी विरोधी हो गया श्रौर उसने मुरारी पंडित के ज़रिये मुहम्मद आदिलशाह से सम्बन्ध स्थापित कर दौलताबाद पर घेरा डलवा दिया। तव फ़तहख़ां ने महावतख़ां से सहायता की याचना की, जिसपर उसने अपने पुत्र खानज़मां को दौलताबाद की तरफ़ भेजा। पर इसी वीच मुहम्मद श्रादिलशाह के सेनाध्यत्त रन्दोलाखां की चिकनी-चुपड़ी वातों में श्राकर फ़तहखां विरोधियों से जा मिला। इसपर महाबतखां ने अपने पुत्र खानज़मां को फ़तहज़ां और रन्दोलाज़ां के वीच के सम्बन्ध को रोकने तथा दौलताबाद को घेर लेने की आज्ञा दी। विरोधियों ने शाही सेना को इटाने की यड़ी चेप्रा की, परन्तु जब रसद पहुंचने के सारे मार्ग वंद हो गये तो फ़तहख़ां ने अपने पुत्र अध्दुर्रसूल को महावतज़ां के पास भेजकर माफ़ी मांग ली श्रीर एक सप्ताह वाद वि॰ सं॰ १६६० (ई० स० १६३३) में दौलतावाद का गढ़ उस( महाबतखां )के हवाले कर वह वहां से चला गया । इस चढ़ाई में महाराजा कर्णसिंह भी शाही सेना के साथ था<sup>3</sup> श्रीर उसने महावतखां के श्रादेशानुसार वि० सं० १६६० चैत्र सुदि ८ (ई० स० १६३३ ता० ८ मार्च ) को ख़ानजमां तथा राव शत्रुसाल हाड़ा के साथ रहकर विपित्तयों का वहुतसा सामान लटा धा।

<sup>(</sup>१) वीजापुर का स्वामी।

<sup>(</sup>२) अव्दुलहमीद लाहौरी, वादशाहनामा— इलियद; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ ७, पृ० ३६-४१। ढॉक्टर बनारसीप्रसाद; हिस्ट्री ऑव् शाहज्ञहां श्रॉव् देहली; पृ॰ १३७-४१।

<sup>(</sup>३) व्रजरत्नदास, मथासिरुल् उमरा (हिन्दी), ए० ८४। शाहजहां के सन् जुलूस ६ (वि० सं० १६८६ = ई० स० १६३२ अप्रेल ) के फ्ररमान से भी पाया जाता है कि दौलताबाद की चढ़ाई में कर्णसिंह ख़ानख़ाना के साथ था। उपर्युक्त फ्ररमान में कर्णसिंह की वीरता का बड़ा प्रशसापूर्ण वर्णन है।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीपसाद; शाहनहांनामा; भाग ३, ए० ३००-३०३।

दौलताबाद का गढ़ विजय करने के उपरान्त महायतख़ां की दृष्टि परेंडे' के किले की तरफ़ गई। यह गढ़ पहले निज़ामशाह के क़ब्ज़े में था, परन्तु वि० सं० १६=६ (ई० स० १६३२) मं आकृति और परेंडे की आकृत रज़ा ने इसे आदिलशाह के सुपुर्द कर दिया था। महावतस्तां ने वादशाह की सेवा में यर्ज़ी भेजी

था। महावतस्ता न वाद्शाह का सवा म छज़ा मजा कि दोलताबाद को जीत लेने से दिच्या की शक्तियों मे भय समा गया है, जिससे बीजापुर को अधीन करने का इस समय उपयुक्त अवसर है। मेरे सैनिक थक गये हैं, अतएव यदि कोई शाहज़ादा नई सेना के साथ भेजा जाय तो विजय निश्चित है। वादशाह ने तत्काल शाहज़ादे शुजा का मनसव १०००० ज़ात और १०००० सवार का कर उसे विशाल सैन्य के साथ दिच्या में भेजा । इस शाही सेना के साथ सैन्यद ख़ानजहां, राजा जयसिंह, राजा विट्ठलदास, अल्लहवर्दीख़ां, रशीदख़ां अन्सारी आदि भी थें । शाहज़ादे शुजा के बुरहानपुर पहुंचने पर मार्ग में महावतख़ां उससे मिला और उसने उसे सीधे परेंडा की और अप्रसर होने की राय दी। महकापुर से ख़ानज़मां बीजापुर के सीमान्त ज़िलों मे भेजा गया तािक वह उस और से परेंडे में सहायता न पहुंचने दें , पर इस चढ़ाई का काम बैसा सरल न निकला जैसा कि महावतखां ने सोचा था।

<sup>(</sup>१) हैदरावाद (दिच्या) के घोसमानावाद ज़िले में।

<sup>(</sup>२) वादशाह शाहजहां का दूसरा पुत्र।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद ने माहज़ादे छुजा को दिच्या भेजने की तिथि वि० सं० १६६० भाष्ट्रपद घदि ६ (ई० स० १६३३ ता० १८ अगस्त ) दी है (माहजहांनामा; भाग १, ए० ११०-१)।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद ने चंद्रमन बुंदेला, राजा रोज श्रफ्रजूं, भीम राठोड़, राजा रामदास नरवरी के नाम भी टिये हैं (शाहजहांनामा, भाग १, ए॰ १९१)।

<sup>(</sup> १ ) डॉफ्टर यनारसीप्रसाद सक्सेना, हिन्दी श्रॉव् शाहजहां श्रॉय् देहकी, ए॰ ११६-६० । अब्दुलहमीद लाहारी, वादशाहनामा—इलियद, हिन्दी श्रोव् इतिया, भाग ७, प्र० ४३-४।

शाहजी ने निज़ामशाह के एक सम्बन्धी को, जो एजराटी के किले में क़ैद था, साथ लेकर अहमदनगर और दौलतावाद विजय करने का निश्चय किया। उधर से आदिलख़ां ने भी किशनाजी दत्तू, रनदोला और मुरारी पंडित को धन एवं जन देकर उसकी सहायता के लिए भेजा?। शाहजी ने जाफ़रनगर में मुग़लों को रोका, पर शाहज़ादे ने उसी समय खवासख़ां की अध्यत्तता में कुछ आदमी उसे भगाने के लिए भेज दिये। खानज़मां भी छपने निर्वाचित स्थान पर पहुंच गया, पर उससे कोई विशेष लाभ न हुआ। अन्त में महावतख़ां स्वयं शाहज़ादे के साथ परेंडे की ओर ख़ा। सारी मुग़ल सेना के एक ही स्थल पर एकत्र हो जाने के कार सद सद की कमी होने लगी। शत्रुदल भी इस अवसर पर उनके पास रसद पहुंचने के तमाम मार्ग वन्द करने पर कटिवद्ध हो गया?।

एक दिन जव ख़ानख़ाना स्वयं घास आदि लेने गया हुआ था, शज़ुओं ने उसपर आक्रमण कर दिया । उस समय महेशदास राठोइ, रघुनाथ भाटी आदि ने वड़ी चीरता के साथ उनका सामना किया, परंतु शज़ुओं की संख्या अधिक होने से वे सब मारे गये । इसी समय ख़ान दौरां शाही सेना की सहायतार्थ जा पहुंचा, जिससे शज़ुओं के पैर उसड़ गये<sup>3</sup>।

वि० सं० १६६० माघ सुदि १० (ई० स० १६३४ ता० २८ जनवरी) की रात को शाहज़ादे की श्राज्ञा से कर्णसिंह , राजा जयसिंह, राजा विट्टलदास, राव शत्रुसाल श्रादि शत्रुश्चों के डेरे लूटने को गये,

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, भाग १, ५० ११७-८।

<sup>(</sup>२) डाक्टर वनारसीपसाद सक्सेना; हिस्टी श्रॉव् शाहजहां **शॉ**व् दे**र्थी**। ए॰ १६०-१।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ११८-१। **डास्टर** यनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री श्रॉव् शाहजहां श्रॉव् देहली; ए० १६२।

<sup>(</sup>४) मन्नासिरुल् उमरा (हिन्दी, ए॰ दर) में भी परेंड की चढ़ाई में कर्यंसिंह के शाही सेना के साथ रहने का उन्नेख हैं।

परन्तु वे (शत्रु) सचेत थे, श्रतएव श्रिविक सामान हाथ न लगा। किर भी उन्होंने शञ्जुश्रो के वहुत से श्रादमियों को भौत के घाट उतार दिया'। इस प्रकार के भगड़े वीच-वीच में कितनी ही बार हुए। उधर गढ़ को सुरंग स्रोदकर नष्ट करने के सारे प्रयत्न शत्रुत्रों ने व्यर्थ कर दिये । साथ ही खानखाना (महातवख़ां ) एवं खानदौरां में मनमुटाव हो गया, जिससे शाही सेना में श्रीर गड्बड़ मच गई। खानखाना के उद्दंडतापूर्ण च्यवहार के कारण अधिकांरा मनसवदार उससे श्रप्रसन्न रहने श्रीर उसके प्रत्येक कार्य का विरोध करने लगे, जिससे सफलता की कोई श्राशा न देख उसने गढ़ का घेरा उठवा दिया तथा शाहज़ादे के साथ बुरहानपुर की श्रोर प्रस्थान किया। चार दिन वाद जव शाही सेना घाटे से उतर रही थी, उस समय विपित्तयों ने उनपर तीरों की वर्ण की । खानक्रमां ने शत्रुसाल, जगराज श्रीर कर्णसिंह श्रादि के साथ उनका मुकावला किया। दाहिनी श्रोर से राजा जयसिंह भी उसकी सहायता को पहुंच गया, जिससे विपत्ती भाग गये। कुछ दिन वाद शाही सेना बुरहानपुर पहुंच गई । वादशाह को जव यह सब समाचार विदित हुआ, तो वह खान ज़ाना के आचरण से वहुत रुष्ट हुआ और उसने शाहज़ादे को पीछा बुला लिया। इसके कुछ ही समय वाद खानखाना का देहांत हो गया ।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीत्रसाद, शाहजहांनामा, भाग १, ५० १२२।

<sup>(</sup>२) अव्दुलहमीद लाहौरी, वादशाहनामा—इलियद, हिस्टी ऑव् इंडिया; जि० ७, ए० ४४। मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, भाग १, ए० १२३-४। ढॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना, हिस्टी ऑव् शाहजहां थॉव् देहली, ए० १६२।

ऊपरिलिखित 'वादशाहनामे' में घेरा उठाये जाने की हि॰ स॰ १०४३ तारीख़ ३ जिलहिज (वि॰ सं॰ १६६१ ज्येष्ठ सुदि ४=ई॰ स॰ १६३४ ता॰ २१ मई) दी है। सुंशी देवीप्रसाद ने वि॰ सं॰ १६६१ ज्येष्ठ सुदि १ (ई॰ स॰ १६३४ ता॰ २२ मई) को घेरा उठाया जाना लिखा है।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, भाग १, ५० १२४-५।

<sup>(</sup>४) ढॉक्टर वनारसीयसाद सक्सेना, हिस्टी खाँच् शाहजहां घाँव देहली;

सन् २ जुतूल (वि० लं० १६८४-६ = ई० स० १६२६) में जुकारसिंह धुंदेले के गत अपराधों को समाकर वादशाह ने उसकी नियुक्ति दिस्तग

कर्णासिंह का विक्रमाजित का पांछा करना में कर दी थी। कुछ दिनों वाद वह महाबतलां से विदा ले अपने पुत्र विक्रमाजित को अपने स्थान में छोड़कर देश चला गया। वहां पहुंचकर उसने

गढ़े के ज़र्मांदार प्रेमनारायण पर चढ़ाई की श्रीर सिन्ध करने के यहाने उसे वाहर बुलवाकर मरवा डाला तथा जोरागढ़ पवं उसकी सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। तव प्रेमनारायण के पुत्र ने मालवा से खानदौरां के साथ दरवार में उपस्थित हो वादशाह से सारी घटना श्रर्ज़ की। इसपर वादशाह ने सुंदर कविराय के हाथ निम्नलिखित श्राशय का फ़रमान जुकारसिंह के पास भेजा—

"विना शाही आज्ञा के प्रेमनारायण पर चढ़ाई करके तुमने उचित नहीं किया है। इसका दंड यही है कि तुम उससे छीनी हुई सारी जागीर हमारे हवाले कर दो, साथ ही प्रेमनारायण के खज़ाने से मिले हुए धन में खे दस लाख रुपये दरवार में भेज दो, परंतु यदि जीती हुई भूमि तुम अपने ही अधिकार में रखना चाहो तो अपनी जागीर में से तुम्हें उसके वरावर भृमि देनी होगी।"

उपर्युक्त आज्ञापत्र की स्चना अपने वक्तीलों के द्वारा जुक्तारसिंह को पहले ही मिल गई, जिससे उसने अपने पुत्र विक्रमाजित को भाग आने के लिए कहलाया। विक्रमाजित के वालाघाट से अपने साथियों सहित भागने पर वहां के स्वेदार ख़ानज़मां ने तो उसे नहीं रोका, परन्तु खानदौरां ने, जिसकी नियुक्ति महावतख़ां की मृत्यु के वाद

<sup>(</sup> ६ ) फ़ारसी तवारीख़ों में कही-कहीं भीमनारायण भी ज़िला है ।

<sup>(</sup>२) कहीं-वहीं चौरागढ़ भी लिखा है। यह स्थान मध्यप्रदेश के नरसिहपुर ज़िले में गाडरवाड़ा स्टेशन से पांच कोस दिल्ला-पूर्व में है।

<sup>(</sup>३) इसे वादगाह की घोर से जगराज का ख़िताब मिला था, इसीसे तपारीख़ों श्रादि में इसे कही-कहीं जगराज भी लिखा है।

दिल्ला में हो गई थी, कर्णसिंह, राजा पहाइसिंह, चन्द्रमणि चुंदेला', माधोसिंह हाड़ा, नज़रवहादुर श्रीर मीर फैजुला श्रादि के साथ उसका पीछा किया श्रीर पांच दिन में मालवे मे श्रष्ठा के निकट जा घेरा। लड़ाई होने पर विक्रमाजित जान्मी होने पर भी भाग गया। मालवे का स्वेदार अलहवर्दीखां वही था, पर वह उसका पीछा न कर सका। फलस्वरूप विक्रमाजित धामूनी में श्रपने पिता से जा मिला'। कुछ दिनों पीछे सुलतान (शाहज़ादा) श्रीरंगज़ेव की श्रध्यच्चता में शाही सेना ने पिता-पुत्र का पीछा कर उन्हें मार डाला। जुकारसिंह के श्रन्य कई पुत्र श्रादि वन्दी करके शाही दरवार में भेज दिये गये। इस प्रकार वादशाह के इस विरोधी का श्रंत हुआ।

शाहजी के जीतेजी दिन्तिण में शान्ति की स्थापना श्रसंभय थी। उसने निज़ामुल्मुल्क के खानदान के एक वालक को निज़ामुल्मुल्क वना-

कर्णसिंह का शाहजी पर भेजा जाना कर दित्तग का थोड़ा भाग दवा लिया था, श्रतएव वादशाह ने वि० सं० १६६२ फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १६३६ ता० १७ फ़रवरी) को ख़ानदीरां श्रीर

खानज़मां को उसपर जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें यह भी आहा दी गई कि यदि आदिलखां शाही सेना से मिल जाय तो ठीक, नहीं तो उसपर भी चढ़ाई की जावे। खानदौरां तथा खानज़मां की मदद के लिए बड़े-बड़े मनसवदार उनके साथ भेजे गये। कुछ दिनों वाद जब वादशाह के पास खबर पहुंची कि आदिलखां ने गुप्त रीति से उदैगढ़ अरेर अड़से के

<sup>(</sup>१) राजा चीरसिंहदेव बुंदेजा का पुत्र तथा जुमारसिंह बुंदेले का भाई।

<sup>(</sup>२) श्रन्दुलहमीद लाहौरी, वादशाहनामा—इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इटिया; जि॰ ७, पृ॰ ४७ । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, साग १, पृ॰ १४९-४। मजरत्नदास; मझासिरुल् उमरा (हिन्दी), पृ॰ १८६-७। ढॉक्टर यनारसीप्रसाद सक्सेना, हिस्ट्री ऑव् शाहजहां शॉव् देहली, पृ॰ ८३-४।

<sup>(</sup> ३ ) हैदराबाट के भ्रन्तर्गत वीदर ज़िले में ।

<sup>(</sup>४) दैदरावाद के अन्तर्गंत छोसमानावाद ज़िले में।

किलेदारों को मदद पहुंचाई है श्रोर शाहजी की सहायतार्थ रनदोला को भेजा है, तो उसने सैय्यद ख़ानजहां को भी उस(शाहजी)पर भेजा। इस श्रवसर पर महाराजा कर्णासंह, हरिसिंह राठोड़, राजा रोज़ श्रफंड़, का पुत्र राजा वहरोज़, राजा श्रमूपसिंह का पुत्र जयराम, राव रतन का पोता इन्द्रसाल श्रादि भी खानजहां के साथ थे। वादशाह का हुक्म था कि खानजहां, खानदीरां श्रीर ख़ानज़मां भिन्न-भिन्न मार्गों से बीजापुर में प्रवेश कर रनदोला को शाहजी से मिलने से रोकं । श्रन्ततः शाही सेना-द्वारा लगातार पीछा किये जाने पर श्रादिलख़ां (शाह), रनदोला तथा शाहजी ने कमशः श्रात्मसमर्पण करके वादशाह की श्रधीनता स्वीकार कर ली।

जोधपुर के स्वामी गजसिंह (वि० सं० १६७६ से १६६४ = ई० स० १६१६ से १६३८ तक) का ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह था, परंतु कुछ कारणों से उसे

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि छानारा नाम की अपनी विशेष शीतिपात्र पातर से छमरसिंह की सदा छानवन रहने के कारण गजसिंह ने जसवंतसिंह को अपना उत्तराधिकारी नियत किया तथा अमरसिंह को वादशाह से कहकर नागोर दिलवा दिया (जि॰ १, पृ॰ १७७-८)।

फ्रारसी तवारीख़ों में लिखा है कि गर्जासंह ने अपने छोटे बेटे जसवंतसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की वादणाह से अर्ज़ की, क्योंकि वह जसवंतसिंह की माता पर अधिक स्नेह रखता था (बीरविनोद, भाग २, ४० ५२१)।

<sup>(</sup>१) राजा संग्राम का पुत्र। पिता के मारे जाने के समय यह बहुत छोटा था, श्रतएव वादशाह ने इसे श्रपने पास रख लिया । वहे होने पर इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। श्रीरंगज़ेव के म वें राज्यवर्ष (वि० सं० १७२२ = ई० स० १६३४) में इसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) घट्डुलहमीद लाहौरी; वादशाहनामा—इलियट्; हिस्ट्री घाँव् इंडिया; जि॰ ७, ए॰ ४१-६०। मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; भाग १, ए॰ १६६-७३। ढॉक्टर वनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री घाँव् शाहजहां घाँव् देहली, ए॰ १४४-८।

<sup>(</sup>३) वयालदास लिखता है कि एक वार श्रमरसिंह ने क्रोध में श्रपने वहनोई, रीवां के क़ंवर को मार डाला। श्रमरसिंह का पिता बहुत पहले से ही इससे नाराज़ रहता था, श्रतएव उसने इसे देश से निकाल दिया (जि॰ २, पत्र ३१)।

कर्णसिंह का श्रमरसिंह पर फ्रीज भेजना अपना उत्तराधिकारी न वनाकर गजर्सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवन्तासिंह को गद्दी का स्वामी नियत किया । तब अमरसिंह वादशाह की सेवा में चला

गया, जहां उसे राव का ख़िताव श्रीर नागोर की जागीर मिल गई। जोधपुर श्रीर बीकानेर की सीमा मिली हुई होने से उन दोनों राज्यों में परस्पर क्षगड़ा बना ही रहता था। कुछ दिनों वाद श्रमरसिंह ने बीकानेर की सीमा के जाखांणिया गांव पर भी श्रपना श्रधिकार कर लिया। जब कर्णसिंह को इसकी सूचना दिल्ली में मिली तो उसने श्रपनी सेना को वहां से उस-(श्रमरसिंह) का थाना उठवा देने की श्राक्षा भेजी। उन दिनों ग़ुहता जसवन्त बीकानेर का दीवान था। वह महाजन, भूकरका, सीधमुख श्रादि के सरदारों के साथ फ्रीज लेकर नागोर पर चढ़ गया। श्रमरसिंह की तरफ़ से केसरीसिंह ससैन्य मुक़ाविले के लिए जाखांणिया श्राया, परन्तु उसे हारकर भागना पड़ा । यह लड़ाई वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४)

इसके श्रतिरिक्त ख्यातों श्रादि में श्रीर भी कई कारण श्रमरितंह के निकलवाये जाने के मिलते हैं, पर यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन श्रधिक विश्वासयोग्य है। संभव तो यही है कि जसवंतिसंह की माता पर श्रधिक स्नेह होने के कारण उसको श्रप्ना उत्तराधिकारी बनाकर गजिसह ने श्रमरिसंह को राज्य के श्रधिकार से बंचित कर दिया हो। ऐसे श्रमेक उदाहरण जोधपुर के इतिहास में मिलते हैं। जैसे राव महीनाथ के छोटे भाई वीरमदेव का पुत्र चूंडा मंडोवर का स्वामी बना; राव चूंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रण्मल को निर्वासित कर कान्हा को गद्दी दी, राव मालदेव के बढ़े बेटों रामिसह सथा उद्यक्तिह से छोटा चंद्रसेन गद्दी का श्रधिकारी बनाया गया, श्रादि।

(१) इस लड़ाई के सम्बन्ध में यह भी जनश्रुति है कि बीकानर की सीमा पर एक किसान ने मतीर की बेल बोई जो फैलकर नागोर की सीमा में चली गई श्रीर फल भी उधर ही लगे। जब बीकानर का किसान उधर श्रपने फल तोड़ने के लिए गया तो नागोर की तरफ़ के किसानों ने यह कहकर बाधा डाली कि फल हमारी सीमा में है, श्रतएव उनपर हमारा श्रधिकार है। इसपर उन किसानों में कगड़ा होने लगा। होते-होते यह ख़बर दोनों श्रोर के राज्याधिकारियों के पास पहुंची, जिससे इसका रूप श्रीर बढ़ गया तथा दोनों में बढ़ाई हो गई। राजपूताने में इसे 'मतीरे की राव' कहते हैं।

में हुई श्रीर इसमें नागीर के कई राजपूत काम श्राये। जब श्रमरसिंह को दिल्ली में इसकी ख़बर मिली तो उसे वड़ा श्रफ़सोस हुश्रा श्रीर उसने वहां से जाने की श्राह्मा मांगी, परन्तु उसी समय कर्णीसिंह ने श्रमरिसंह के जाखांणिया लेने तथा युद्ध होने का सारा हाल बादशाह से निवेदन कर दिया, जिसपर बादशाह ने श्रमरिसंह को दरबार ही में रोक रक्खा?।

कुछ वर्षों चाद कर्णिसंह का श्रधीनस्थ पूगल का राव सुदर्शन भाटी (जगदेवोत) विद्रोही हो गया, जिससे उसने ससैन्य उसपर चढ़ाई

कर्णसिंह की पूगल पर चढाई कर उसका गढ़ घेर लिया। प्राय: एक मास तक घेरा रहने पर एक रात्रि को श्रवसर पाकर सुदर्शन भागकर लखवेरा में चला गया। कर्णसिंह

ने उसके गढ़ को नएकर वहां अपना थाना वैठा दिया<sup>3</sup> श्रीर पिड़हार लूणा तथा कोठारी जीवनदास को वहां के प्रवन्ध के लिए छोड़कर उसने फ़ौज़ के साथ लखवेरा में सुदर्शन का पीछा किया। वहां के जोइयों ने तत्काल उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रीर उसे पेशकशी दी, जिसे लेकर वह वीकानेर लौट गया<sup>8</sup>।

फ़ारसी तवारीख़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>१) कविराजा वांकी दास के 'ऐ। तिहासिक वातें' नामक प्रथ में इस जहाई के होने का समय वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६४२) दिया है और सीलवा नामक स्थान में इसका होना लिखा है (संख्या ६८६)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ३१-४०। पाउलेट, नैज़ेटियर झॉब् दि वीकानेर स्टेट; १० ३४।

<sup>(</sup>३) वीकानेर की ख्यातों में इस घटना का समय नहीं दिया है। मुंहण्योत नैगासी ने वि॰ सं॰ १७२२ (ई॰ स॰ १६६४) में कर्णसिंह-द्वारा सुदर्शन से प्राव का लिया जाना लिखा है (ख्यात, जि॰ २, पृ॰ ३८०)।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ट्यात; जि॰ २, पत्र ४० । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४२६। पाउलेट; रोज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३४।

वीकानेर और मुलतान के मध्य के ऊजड़ प्रदेश में स्थित होने पर भी पूगल सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाटियों ने उसे पंतारों से लिया था। उस समय उसमें केवल २०० गांव प्गल का वंटवारा करना थे, जो कर्णसिंह के समय में बढ़कर ४६१ हो गये। धीका के श्वसुर शेखा के वंशजों ने अब उसका बंटवारा करने की प्रार्थना की। तदनुसार कर्णसिंह ने उसके कई भाग कर उनमें बांट दिये। शेखा के ज्येष्ठ पुत्र हरा के वंशज को पूगल तथा २४२ गांव; दूसरे पुत्र केवान के दो पुत्रों में से एक को भीखमपुर तथा ८४ गांव तथा दूसरे को वरसलपुर एवं ४२ गांव और तीसरे पुत्र बाघा के वंशज को रायमलवाली तथा १८४ गांव वंटवारे में भिले?।

शाहजहां के २२ वें राज्यवर्ष ( वि० सं० १७०४-६=ई० स० १६४८-६) में कर्णसिंह का मनसव वर्कर दो हज़ार ज़ात तथा दो हज़ार

कर्णिनिंह के मनसव में ग्रीडर सवार का हो गया श्रीर सश्रादतलां के स्थान में वह बादशाह की श्रीर से दीलताबाद का क्रिजेदार नियत हुश्रा । लगभग एक वर्ष बाद ही उसके

मनसव में पुनः वृद्धि होकर वह ढाई हज़ार ज़ात श्रौर दो हज़ार सवार का मनसबदार हो गया<sup>?</sup>।

सन् जुलूस २६ (वि॰ सं॰ १७०६ = ई॰ स॰ १६४२) में कर्णसिंह का मनसव बढ़कर तीन हज़ार ज़ात श्रीं दो हज़ार सवार का हो गया।

कर्णेसिंह की जवारी पर चढ़ाई श्रनन्तर जब सुलतान (शाहज़ादा) श्रीरंगज़ेव की नियुक्ति वादशाह ने दिन्नण मे की तो कर्णसिंह को भी उसके साथ रहने दिया। श्रीरंगावाद सूबे के

<sup>(</sup>१) द्यालटास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४०। वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४६७। पाडलेट, गेज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ३४।

<sup>(</sup>२) उमराए हन्दः; ए० २६८ । वजरतदास. मधानिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ८६ ।

<sup>(</sup>३) उमराण हन्द, ए० २६ = । वजरप्रशस, मणामिरन उमरा (६ न्द्री),

श्रंतर्गत जवार का प्रांत लेना निश्चित हो चुका था, इस कारण पूर्वोक्त शाहज़ादे की सम्मति पर वहां का वेतन कर्णास्ंह के मनसव में नियत करके उसे उस प्रांत में भेजा गया। वहां के ज़मींदार की सामर्थ्य कर्णासंह का सामना करने की न थी, श्रतपव उसने धन श्रादि मेंट में देकर चहां की तहसील उगाहना श्रपने ज़िम्मे ले लिया श्रीर श्रपने पुत्र को श्रोल (ज़मानत) में उसके साथ कर दिया । तव कर्णासंह वहां से लौटकर शाहज़ादे के पास चला गया ।

हिजरी सन् १०६८ (वि० सं० १७१४-१४=ई० स० १६४७-४८) में शाहजहां के बीमार पड़ने पर सल्तनत का सारा कार्य दाराशिकोह<sup>3</sup> ने

कर्णसिंह की टिक्स में नियुक्ति अपने हाथ में ले लिया, जिससे अन्य शाहज़ादों के दिल में खटका हो गया और अत्येक बादशाह वनने का उद्योग करने लगा। शाहज़ादा शुजा

यंगाल से भौर श्रौरंगज़ेव दिल्ल से श्रपने सव सैन्य के साथ चला। उधर मुराद भी गुजरात की तरफ़ से श्रपनी सेना के साथ रवाना हुआ। भौरंग-ज़ेव ने उस( मुराद )को वादशाह वनाने का लालच देंकर श्रपने पत्त में मिला लिया। इधर दाराशिकोह ने, जिसके हाथ में सल्तनत थी, शुजा के मुकावले में श्रपने शाहज़ादे सुलेमान शिकोह को श्रौर श्रौरंगजेव तथा मुराद के सिम्मिलित सैन्य को रोकने के लिए जोधपुर के महाराजा

<sup>(</sup>१) उमराए हन्द में केवल इतना लिखा है कि कर्णसिंह श्रीरंगज़ेब के साथ की दक्षिण की प्रत्येक लढ़ाई में शामिल था (ए० २६=)।

दयालदास की ख्यात में भी वादशाह-द्वारा कर्छसिंह को जवारी का परगना मिलना एवं उसका वहां श्रपना थाना स्थापित करना जिला है (जि॰ २, पत्र ४०); परन्तु उपर्युक्त प्यात के श्रनुसार इस घटना का संवत् १७०१ (ई० स॰ १६४४) पाया जाता है, जो फ़ारसी तवारीख़ के कथन से मेल नहीं खाता। साथ ही उसमें वहा के स्वामी का नाम नेमशाह लिखा है। 'मश्रासिरुल् उमरा' में प्रैकेट में उसका नाम श्रीपति दिया है।

<sup>(</sup>२) मजरत्नदास: मद्यासिरुज् उमरा (हिन्दी), पू॰ = ६-७।

<sup>(</sup>३) बादशाह साहजहां का स्मेष्ठ प्रश्न।

जसवन्तासिंह एवं कृशिसमलां को रवाना किया । श्रौरंगज़ेवं का युद्ध का विचार देंख महाराजा कर्णसिंह ने स्वयं किसी शाहज़ादें का पत्त न लेना चाहा श्रीर धर्मातपुर के युद्ध के पहलें ही वह शाहज़ादे की श्राक्षा विना चीकानर को चला गया । महाराज्य जसवंतिसिंह पर धर्मातपुर (फ़ितहा- वाद) में विजय पाकर दोनों शाहज़ादे श्रागे वढ़े श्रीर श्रागरे के पास समूनगर में शाहज़ादे दाराशिकोह पर विजय पाकर श्रौरंगज़ेव श्रागरे पहुंचा । किर बुड्ढे वादशाह शाहजहां को क्रैद कर वि० सं० १७१४ श्रावण सुदि ३ (ई० स० १६४८ ता० २३ जुलाई) को वह मुगल साम्राज्य का स्वामी वन गया।

महाराजा कर्णसिंह श्रीरंगज़ेय के पदा में न रहकर विना श्राह्मा विकानेर चला गया था। इसका ध्यान श्रीरंगज़ेय के दिल में इतना रहा कि सिंहासनारूढ़ होंने के तीसरे साल (वि० सं० १७१७ = ई० स० १६६०) उसने श्रमीरख़ां ख़्याफ़ी को कर्णसिंह पर भेजा, जिसके बीकानेर की सीमा पर पहुंचते ही वह (कर्णसिंह) श्रपने पुत्र श्रमूपसिंह तथा पद्मसिंह के साथ दरवार में उपस्थित हो गया। तय वादशाह ने उसकार मनसव बहाल करके उसकी नियुक्ति दक्षिण में कर दी<sup>3</sup>!

<sup>(</sup>१) फ्रारसी तवारीख़ों के उपयुंक्त कथन से तो यही सिंद्ध होता है कि शाहजहां के चारों पुत्रों में राज्य के लिए परस्पर जो युद्ध हुआ उसमें कर्णसिंह ने किसी
धोर से भाग नहीं लिया। इसके विपरीत अन्य पुस्तकों में यह लिखा मिलता है कि
कर्णसिंह के दों पुत्र (केंसरीसिंह तथा पद्मसिंह जो शाही सेवक थे) तहत के लिए होनेवाली जड़ाइयाँ में श्रीरंगज़ेव की श्रोर से शामिल थे। उनमें से एक केंसरीसिंह को
उसकी वीरता के लिए श्रीरगज़ेव ने जाहौर से दिक्षी श्राते समय मार्ग में मीनाकारी के
काम की एक तलवार मेंट की, जो राज्य में अय तक सुरचित है (पाउलेट, गैज़ेटियर
धाँव् दि बीकानेर स्टेट, ए० ३१),।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद, श्रीरंगज़ेयनामा। भाग १, ए० ५०। उमराए हन्दः, ए० २६८। व्रजरत्नदास, मश्रासिरुल् उमराः, (हिन्दी), ए० ८८। सर अदुनाध सरकारः, हिस्टी ऑव् श्रीरंगज़ेय, जि॰ ३, ए० २६-३० (श्रगस्त ई० स॰ १६६० में फीज भेजमा विका है)।

सन् जुल्स ६ (वि० सं० १७२३ = ई० स० १६६६) में बादशाह ने कर्णासिंह को दिलेरखां दाऊदज़ई के साथ चांदा के ज़मींदार को दंड देने

कर्यासिंह का चादा के जमींदार पर भेजा जाना के लिए भेजा । किर कर्णसिंह से कुछ ऐसी वात हो गयी, जिससे उसे वादशाह का कोए-भाजन बनना पड़ा। वादशाह उससे इतना ऋद

हुआ कि उसने उसकी जागीर तथा मनसव ज़न्त कर लिया और उसके स्थान में उसके ज्येष्ठ पुत्र अनूपिसह को वीकानेर का राज्य तथा हाई हज़ार जात एवं दो हज़ार सवार का मनसव दिया<sup>3</sup>।

फ़ारसी तवारी हों के उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि बादशाह क्योंसिंह पर बहुत ही रुष्ट हुन्ना, परंतु उसका कारण उनमें कुन्न भी नहीं

कर्णसिंह को 'जंगलधर षादशाह' का खिताव मिलना बतलाया है। ख्यातों में इस घटना से सम्बन्ध रखने-वाला जो वृत्तान्त दिया है उससे इसपर बहुत प्रकाश पड़ता है अतएव उसका उसेख करना आवश्यक है।

वैसे तो कई मुसलमान वादशाहों की श्रिभलाषा इतर जातियों को मुसलमान वनाने की रही थी, परन्तु श्रौरंगज़ेव इस मार्ग में श्रागे बढ़ना चाहता था। उसने हिन्दू राजाश्रों को मुसलमान वनाने का दढ़ निश्चय कर लिया श्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काशी श्रादि श्रनेक तीर्थ-

<sup>(</sup>१) इसका भसली नाम जलालख़ां था भीर यह वहादुरख़ां रुहेला का छोटा भाई था। इसे भालमगीर के समय में पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था। हिजरी सन् १०६४ (वि० सं० १७३६-४० = ई० स० १६८३) में दिच्या में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) डमराए हन्द, ए० २६६ । व्रजरत्नदासः, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ८८ । वीरविनोद, भाग २, ए० ४६८ ।

श्रीरंगज़ेय के सन् जुल्स १० ता० १६ रवीउल्यन्वल (हि॰ स॰ १०७८ = वि॰ सं॰ १७२४ थ्राधिन विह ४ = ई॰ स॰ १६६७ ता॰ २७ श्रगस्त ) के फ़रमान से भी फ़ारसी तवारी तों के उपर्युक्त कथन की पुटि होती है। इस फ़रमान से पाया जाता है कि वादणाह फर्णियह से श्रत्यन्त ही श्रत्रसच हो गया था, इसिलए उसने वीकानेर का राज्य श्रीर मनस्तर श्रन्पसिंह के नाम कर दिया।

स्थानों के देवमंदिरों को नष्ट कर वहां मसजिदें वनवाना आरंभ किया। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक समय वहुतसे राजाओं को साथ लेकर वादशाह ने ईरान (?) की छोर प्रस्थान किया और मार्ग में छटक में डेरे हुए। छौरंगज़ेव की इस चाल में क्या भेद था, यह उसके साथ जानेवाले राजपूत राजाओं को मालूम न होने से उनके मन में नाना प्रकार के सन्देह होने लगे, श्रतएव श्रापस में सलाहकर उन्होंने साहवे के सैय्यद फ़कीर को, जो कर्णसिंह के साथ था, वादशाह के श्रसली मनसूवे का पता लगाने को भेजा। उस फ़कीर को श्रस्तख़ां से जब मालूम हुशा कि वादशाह सब को एक दीन करना चाहता है, तो उसने तुरंत इसकी ख़बर कर्णसिंह को दी। तब सब राजाओं ने मिलकर यह राय स्थिर की कि मुसलमानों को पहले अटक के पार उतर जाने दिया जाय, फिर स्वयं अपने अपने देश को लौट जायें। वाद में ऐसा ही हुआ। मुसलमान पहले ही पार उतर गये। इसी समय श्रांवेर से जयसिंह की माता की मृत्यु का समाचार पहुंचा, जिससे राजाओं को १२ दिन तक श्रीर रुक जाने का श्रवसर मिल गया, परन्त उसके वाद फिर वही समस्या उत्पन्न हुई। तव सव के सव कर्णसिंह के पास गये श्रीर उन्होंने उससे कहा कि आपके विना हमारा उद्घार नही हो सकता। आर यदि सब नावें तुड़वा दें तो हमारा बचाव हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से देश को प्रस्थान करते समय शाही सेना हमारा पीछा न कर सकेगी। कर्णसिंह ने भी इस प्रस्ताव को स्त्रीकार कर लिया श्रीर धर्मरचा के लिए यादशाह का कोप-भाजन वनना पसन्द किया। निदान ऐसा ही किया गया श्रीर इसके वदले में समस्त राजाश्रों ने कर्णासिंह को 'जंगल-धर पादशाह' का खिताव दिया'। साहवे के फक़ीर को उसी दिन से

<sup>(</sup>१) जयपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-

<sup>&#</sup>x27;वादशाह ने जयसिंह (मिर्ज़ा राजा) को कहा कि तुम सव राजाश्रों में बदे हो, सो हम कहें वैसा करो। इसपर जयसिंह ने इस वात का भेद पाकर वादशाह को निवेदन किया कि सिर तो हमने वेचा, परन्तु धर्म वेचा नहीं। कई दिन पीछे नय राजाश्रों को साथ जेकर बादशाह श्रदक गया श्रीर राजाश्रों को झाज़ा दी कि सब झटक

उतरें। तब राजाझों ने जयसिह के डिरे में इकहे होकर सलाह की—बादशाह हमको श्राटक के पार क्यों ले जाता है, इसका कारण ठीक-ठीक ज्ञात नहीं। राजाझों ने जयसिंह से कहा कि इसका निश्चय श्राप से होगा। फिर जयसिंह ने स्रजमल भोमिये को बुला-कर सारे समाचार कहे। उसने कहा कि बादशाह तुम सब को श्रपने खाने में शामिल करेगा। यह बात जयसिंह ने राजाओं से कही तो उन्होंने मिलकर यह बात स्थिर की कि कल किसी बात की ख़ुशी कर यहां डेरा रख दें श्रीर बादशाह को श्रटक पार हो जाने दें। फिर सब लोग श्रपने-श्रपने घर चल दें। बादशाह का हुक्म पहुंचा कि प्रात:काल श्रटक के पार डेरा होगा। इसपर बीकानेर के राजा को कहलाया कि तुम ख़ुशी करांचो श्रीर यह बात प्रसिद्ध करों कि मेरे महाराजकुमार का जन्म हुशा है। तब उसने सब राजाओं के यहां सूचना दिलवा, उनको श्रपने यहां बुलवाये।

'जब यह ख़बर श्रीरंगज़ेब ने सुनी श्रीर प्रातःकाल ही ताकीद की कि श्वरय हाज़िर हो, तो सब राजाओं ने मिलकर बादशाह से निवेदन कराया कि श्राप तो जवाजमें सिहत श्रटक पार उतरें श्रीर हम सब कल हाज़िर होंगे। फिर सब मुसलमान तो श्रटक पार उतरें श्रीर हम सब कल हाज़िर होंगे। फिर सब मुसलमान तो श्रटक पार उतर गये श्रीर नावें इकट्ठी करवाकर श्राग लगवा दी। यह ख़बर बादशाह ने सुनी तो वह श्रपने बज़ीर के साथ बीकानर के राजा के डेरे में श्राया। सब राजाशों ने शर्म सलाम की। वादशाह ने कहा तुमने सब नावें जला दीं ? तब सब राजाशों ने शर्म किया कि श्रापने मुसलमान बनाने का विचार किया, इसलिए श्राप हमारे बादशाह नहीं श्रीर हम श्रापके सेवक नहीं। हमारा तो बादशाह बीकानेर का राजा है, सो जो वह कहेगा हम करेंगे, श्रापकी इच्ला हो वह श्राप करें। हम धर्म के साथ हैं, धर्म छोद जीवित रहना नहीं चाहते। बादशाह ने कहा — तुमने बीकानेर के राजा को बादशाह कहा सो श्रव वह जंगलपित बादशाह है। फिर उसने सब की तसली कर कुरान बीच में रख सौगंध खाई कि श्रव ऐसी बात तुमसे नहीं होगी तथा तुम कहोगे वैसा करुंगा, तुम सब दिशी चलो, तब वे दिल्ली गये।'

( जयपुर के पुरोहित हरिनारायण, बी॰ ए॰ के संग्रह की हस्ततिखित रुपात से )।

कर्णंसिंह को 'जंगलधर पातशाह' का ख़िताव मिलने की वात निर्मृत नहीं है (कारण चाहे जो हो), क्योंकि उसी के राज्यकाल में उसके विद्यानुरागी ज्येष्ठ कुंवर अनुपींसह ने शुक्मप्तति (शुक्सारिका) नामक सस्कृत पुस्तक का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कराया. जिसके अनुवादकर्ता ने कर्णसिंह को 'जंगल का पतसाह' लिखा है—

करि प्रणाम श्रीसारदा ऋपनी वुद्धि प्रमांगा । सुकसारिक वार्त्ता करूं द्यो मुक्त ऋचर दान ॥ १ ॥ धीकानेर राज्य में प्रतिवर प्रतिवर्ष एक पैसा उगाहने का हक है। श्रनन्तर सब श्रपने-श्रपने देश चले गयें।

वादशाह को जब यह सारा समाचार विदित हुआ तो वह कर्णसिंह पर बहुत नाराज़ हुआ और दिल्ली लौटने पर उसने उसके ऊपर सेना भेज गादशाह का कर्णसिंह को दी। वाद में श्रोरंगज़ेव ने सेना को वापस दुला श्रीरगाबाद भेजना तथा लिया श्रीर एक श्रहदी भेजकर कर्णसिंह को

दरवार में वुलवाया। कर्णसिंह के कुछ साथियों की

उसकी जागीर अनूपसिंह को देना

राय थी कि इस अवसर पर उसे स्वयं न जाकर अपने पुत्र अनुपर्सिह को भेज देना चाहिये, परन्तु वीर कर्णसिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया और वह स्वयं वादशाह की सेवा में गया। उसके साथ उसके दो पुत्र—केसरीसिंह तथा पद्मसिंह—भी गये। इसी बीच कर्णसिंह के अनौरस (पासवानिया) पुत्र वनमालीदास ने वीकानेर का राज्य मिलने के बदले मुसलमान हो जाने की अभिलापा प्रकट की। बादशाह ने उसे आखासन देकर कर्णसिंह को दरवार में पहुंचते ही मरवा देने का प्रवन्ध किया<sup>3</sup>, परन्तु कर्णसिंह के साथ केसरीसिंह तथा पद्मसिंह

विक्रमपुर सुहामगो सुख संपित की ठौर । विदूरियान हींदूधरम श्रैसो सहर न श्रौर ॥ २ ॥ तिहां तपै राजा करण जंगळ को पितसाह । ताको कुंवर श्रनोपिसह दाता सूर दुवाह ॥ ३ ॥

( हमारे संब्रह की प्रति से )।

भतएव यह मामना पद्मेगा कि ख्यातों के इस कथन में सत्य का कुछ अंश भवश्य है।

- (१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४४ । पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि भीकानेर स्टेट; पृ॰ ३४-६।
- (२) जोनाथन स्कॉट (Jonathan Scott) ने दितया के राजा के यहां से प्राप्त राय दत्तपत बुंदेला के एक सेवक की लिखी हुई फ्रारसी तवारीख़ के अंग्रेज़ी धनु-बाद में हि॰ स॰ १०७७ (ई॰ स॰ १६६७=वि॰ सं॰ १७२४) के प्रसङ्ग में लिखा है—

"बीकानेर का स्वामी राय कर्यों जो दो इज़ारी मनसबदार भौर कुछ समय तक

के भी आ जाने से उसका अभीए सिद्ध न हो सका । तव वादशाह ने कर्णसिंह को औरंगावाद में भेज दिया, जहां वह अपने नाम से वसाये हुए कर्णपुरा में रहने लगा<sup>3</sup>।

दौलताबाद (दिल्ला) में किलेदार भी रहा, इन दिनों शाही कार्य की तरफ़ बेपरवाही रखता है थीर उसके बुरे बरताव का हाल बादशाह तक पहुंच चुका है। उसके पुत्र ने श्रपने वाप से विरोध किया है और इस समय बीकानेर की ज़मींदारी अपने लिए प्राप्त कर ली है। इससे राव कर्णीसंह दिन-दिन सेवा से विमुख रहता है और इस समय दिलेरज़ां के साथ होने पर भी उसकी श्राङ्मा की उपेचा करता है, न्योंकि उसकी श्राय वन्द हो गई है। रुपयों के श्रमाव में वह रात्रि के समय श्रपने राजपूतों सिहत शाही छावनी को और कूच के समय श्रासपास के गांचों को भी लूटता है। इस बात का सबूत मिलने पर दिलेरज़ां ने श्रपनी बदनामी होने के भय से उरकर बादशाह को उसकी शिकायत लिखी, जिसपर यह श्राङ्मा मिली कि यदि उसका फिर ऐसा विचार हो तो उसे मार डालें श्रथवा केंद्र करें। राव भावसिंह हाड़ा (बूंदी का) के वकील ने, जो शाही दरवार में रहता था, यह ख़बर पाते ही तुरन्त श्रपने स्वामी को, जो दिलेरज़ां के साथ रहता था, सूचना दी।

'इस श्राज्ञा के पाते ही दूसरे दिन दिलेरज़ां शिकार का बहाना कर राव कर्ण के देरों के पास होकर निकला श्रीर उससे कहलाया कि शिकार के श्रानन्द में वह सिम्मिलित हो। राव कर्ण उसके छल से श्रपरिचित होने से हाथी पर सवार होकर श्रपने राजपतो सिहत ज़ान से जा मिला। सीमाग्य से राव माविसह इस बात की राव्यर पाते ही श्रपने राजपूनों सिहत उसके पास पहुंचा श्रीर उसने श्रपने भिन्न (कर्णिसिह) को ज़ान से श्रलग कर उसकी जान बचाई। दिलेरज़ां की इच्छा पूर्ण न होने से वह श्रीरंगावाद को चला गया, जहां यह दोनों राव (कर्णिसिंह श्रीर भाविसिंह) कुछ समय पीछे पहुंचे।"

( हिस्ट्री स्रॉव् दि डेक्नन; जि॰ २, ए० ११-२०

सन् १७६४ ई॰ का जन्दन का संस्करण )।

(१) दयालदास की ज्यात; जि॰ २, पन्न ४६ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉन् दि यीकानेर स्टेट- पृ॰ ३७-३=।

यादगाह श्रीरंग ज़ेव के सन् जुलूस ७ ता० १४ जमादिउस्सानी (हि॰ स॰ १००२ = वि॰ सं॰ १७२१ माघ विद् १ = ई॰ स॰ १६६४ ता॰ २३ दिसंबर) के फ़रमान में भी लिखा है—'श्रीरंगावाद सूत्रे के श्रन्तर्गत यनवारी श्रीर कर्यपुर के ज़िले राव कर्य के हैं।'

फ़ारसी तवारी हों में लिखा है कि श्रौरंगा वाद पहुंचने के लगभग एक वर्ष वाद कर्ण सिंह का देहांत हो गया । कर्ण सिंह की स्मारक छतरी के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० १७२६ श्राषाढ सुदि ४ (ई० स० १६६६ ता० २२ जून) मंगलवार को उसकी मृत्यु हुई । मृत्यु से पूर्व एक पत्र में उसने

उपर्युक्त ज़िलों में उस ( महाराजा कर्णिसंह )ने कर्णपुरा, केसरीसिंहपुरा और प्रापुरा गांव नये वसाये थे । बीकानेर राज्य के पत्रों से ज्ञात होता है कि दिचिए के इन दोनों परगनों में से एक गांव पनवादी महाराजा अनुपसिंह के समय वि० सं० १७४३ (ई०स०१६८६) में बल्लभ संप्रदाय के औरंगाबाद के गोक्रलजी विद्वलनायजी के मंदिर को भेंट कर दिया गया, जिसकी वार्षिक आय एक लाख दाम ( ढाई हज़ार रुपये ) थी। कर्णपुरा, केसरीसिंहपुरा और पद्मपुरा पर ई० स० १६०४ ( वि० सं० १६६० ) तक बीकानेर राज्य का अधिकार रहा। वर्त्तमान महाराजा साहय के समय में जय अंग्रेज़ सरकार ने औरंगाबाद की छावनी को बढ़ाना चाहा, तब इन गांवों को लेने की आवश्यकता समक्त, इनके बदले में उतनी ही आय के पंजाब ज़िले के दो गांव, रत्ताखेदा और वावलवास तथा पश्चीस हज़ार रुपये बीकानेर राज्य को नक्रद देकर इन्हें अपने अधिकार में कर लिया।

(१) उमराए हनूद, ए० २६६। व्रजरत्नदास, मञ्चासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ८६। बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' में भी कर्यसिंह का श्रौरंगाबाद में मरना लिखा है (संख्या ११७)।

टॉड ने बीकानेर में उसका मरना लिखा है (राजस्थान, जि॰ २, प्र॰ ११३६), जो ठीक नहीं है। पाउछेट लिखता है कि कर्णिसिंह की मृत्यु के समय चूरू का ठाकुर कुशलिंह उसके पास था (गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ३८)।

ख्याता भादि में भी यही समय दिया है।

श्रनूपसिंह को वनमालीदास के पड्यन्त्रों से सावधान रहने को लिसा था'।

कर्णसिंह के श्राठ पुत्र हुए रे-

(१) रुक्मांगद चन्द्रावत की वेटी राणी कमलादे से अनुपर्सिह। (२) हाड़ा वैरीशाल की वेटी से केसरीसिंह। (२) हाड़ा वैरीशाल की वेटी से पद्मसिंह । (४) श्रीनगर के राणिया तथा संतित राजा की पुत्री राणी अजवकुंवरी से मोहनसिंह जनम वि० सं० १७०६ चेन्न सुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ मार्च)। (४) देवीसिंह। (६) मदनसिंह। (७) अजवसिंह तथा (८) अमरसिंह।

उसकी एक राणी उद्यपुर के महाराणा कर्णसिंह की पुत्री थीं । उससे नंदकुंवरी का जन्म हुआ, जिसका विवाह रामपुरा के चंद्रावत हठीसिंह से हुआ था। जव महाराणा जगत्सिंह की माता (कर्णसिंह की राणी) जांवुवती सीरों की यात्रा को गई, तब नंदकुंवरी भी उसके साथ थी। वहां जब उस(जांवुवती) ने चांदी की तुला की, उस समय अपनी दोहिती नंदकुंवरी को भी अपने साथ तुला में विठलाया थां ।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४७।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ २००। दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४१ श्रीर ४७। पाडलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; पृ॰ ३८।

<sup>(</sup>३) यह कोंकरण में काम धाया (वांकीदास; ऐतिहासिक वार्ते, संख्या १९७)।

<sup>(</sup>४) यह विवाह महाराणा जगत्सिंह (प्रथम) के समय में हुआ था (मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ २, पृ॰ ८३०, टि॰ १)।

<sup>(</sup>१) बीकानरेशकर्णस्य सुता राम पुरा प्रमोः ।

हठीसिंहस्य सत्पती उदारा नंदकुंबरी ॥ ४१ ॥

मातामद्या जांबुबत्या संगेरूप्यां तुलां व्यथात् ।

पूर्वे वर्षे जांबुबत्या स्प्राज्ञ्या नंदकुंबरी ॥ ४२ ॥

राजमञ्स्तिमहाकान्यः सर्गे १ । वीरविनोदः भाग २, १० ४६० ।

मेरा 'राजप्ताने का इतिहास'; जि० २, १० ६३६ ।

चीकानेर के शासकों में कर्णसिंह का स्थान चढ़े महत्व का है, क्योंकि कहर मुग़ल शासक श्रीरंगज़ेय से वीकानेर के राजाओं में सबसे

महाराजा कर्णसिंह का व्यक्तित्व पहले उसका ही सम्पर्क हुआ था। वादशाह शाहजहां के समय में उसका सम्मान वहें ऊंचे दर्जे का था। फ़तहस्तां, शाहजी एवं परेंडे पर की

चढ़ाइयों में उसने भी शाही सेना के साथ रहकर वड़ी वीरता दिखलाई थी। पीछे से जवारी का परगना लेने का निश्चय होने पर शाहजहां ने उसे ही वहां का शासक नियुक्त कर भेजा था। वह राजनीति का भी घच्छा हाता था। शाहजहां के वीमार पड़ने पर जब उसके चारों पुत्रों में राज्य-प्राप्ति के लिए लड़ाइयां होने लगीं, उस समय वह अपने देश खोट गया और चुप-चाप युद्ध की गति-विधि देखने लगा। किसी एक का भी साथ देना, उसके असफल होने पर, कर्णिसह के लिए हानिप्रद ही सिद्ध होता। शाहज़ादे औरंगज़ेव के साथ कई लड़ाइयों में रहने के कारण घह उसकी शिक्त से परिचित हो गया था। वह समस गया था कि औरंगज़ेव ही अपने भाइयों में सबसे अधिक चतुर और वलशाली है, जिससे उसने अपने दो पुत्रों—पद्मसिंह और केसरीसिंह—को उसके संग कर दिया।

श्रीरंगज़ेव की मनोवृत्ति श्रीर कुटिल चाल उससे छिपी न थी, इसलिए उसके सिंहासनारूढ़ होने पर वह उसकी तरफ़ से सदैव सतर्क रहा करता था। वह समय हिन्दुश्रों के लिए संकट का था। श्राये दिन मंदिर तोड़े जाते थे श्रीर हिन्दुश्रों को मुसलमान धर्म श्रहण करने पर वाध्य किया जाता था। ख्यातों के कथन के श्रनुसार श्रीरंगज़ेव की इच्छा हिन्दू राजाश्रों को मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्णासिंह ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। ऐसी विपदापन्न दशा में धर्म श्रीर जातित्रेम में रंगा हुशा कर्णासिंह ही उन(राजाश्रों)की सहायतार्थ सामने श्राया। इस साहिसक कार्य के लिए समस्त राजाश्रों ने मिलकर उसे 'जंगलधर पादशाह' की उपाधि दी, जो श्रव तक उसके वंश में चली श्राती है। बाद में बादशाह हारा खुलवाये जाने पर सरदारों के मना करने पर भी वह श्रपने दो छोटे पुत्रों

### के साथ दरवार में उपस्थित हुआ।

कर्णसिंह स्वयं विद्वान्, विद्वानों का आश्रयदाता और विद्यानुरागी राजा था। उसके आश्रय में कई ग्रंथ वने, जिनमें से कुछ का व्योरा, जो हमें मालूम हो सका, नीचे लिखे श्रनुसार है—

- (१) साहित्यकलपदुम<sup>3</sup>—यह ग्रंथ कई विद्वानों की सहायता से कर्णसिंह ने वनाया।
  - (२) कर्णभूपण्<sup>२</sup> (पंडित गंगानंद मैथिल रचित)।
- (१)॥ इति श्रीमहाराजाघिराजश्रीशूरसिंहसुघोदघिसंभवश्रीकर्ण-सिहिविद्दत्संवर्द्धिते साहित्यकलपटुमे ऋर्थालंकारनिरूपणं नाम दशम-स्तवकः॥ समाप्तश्चायं साहित्यकलपटुमनिवंधः॥ शके १५८८ परा-भवनामसंवत्सरे वैशाखशुद्ध ५ रिववारिदने लिखितं श्यामदास ऋंवष्ठ काशीकरेण मुकाम ऋवरंगावाद कर्णपुरा मध्ये लिखितं ॥

श्रालंकार सम्बन्धी यह ग्रन्थ वहुत बड़ा है और वहे-बड़े ३८३ पत्रों में जिसा हुआ है। इसके प्रारंभिक भाग में महाराजा रायसिंह से लगाकर महाराजा कर्णसिंह तक का पंशविवरण भी दिया है।

## (२) प्रारंभिक धंश--

श्रीस्त स्वस्तिवहादशां निवसतिर्लिच्स्या भुवोभूषणं वीकानेरिपुरी कुवेरनगरीसीभाग्यनिदाकरीः । कैलासाचलचारुमास्वरपृथुप्रासादपालिद्युति-व्याजेनोपहसत्युपर्युपगतां या राजधानीं हरेः ॥ तत्रास्ते धरणीपतिः पृथुयशाः श्रीकर्ण इत्याख्यया गोविंदा इत्रियुगारविंदिवलसचिन्तालिरत्युन्नतः । राधेयभ्रममात्मनि त्रिजगतां चित्ते स्थिरी कुर्वता दीयंतेऽर्धिगणाय येन सततं हेमाश्चहस्त्यादयः ॥ त्राज्ञया तस्य भूमिन्द्रोन्यीयकाव्यकलाविदः । गंगानंदकवींद्रेण क्रियते कर्णभूषणं ॥

- (३) काव्य डाकिनी (पंडित गंगानन्द मैथिल रचित)।
- (४) कर्णावतंस<sup>२</sup> (भट्ट होसिहक-कृत)।
- (४) कर्णसन्तोष<sup>3</sup> (कवि मुद्गल-कृत)।
- (६) वृत्तसारावली ।

ये प्रंथ वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में श्रव तक विद्यमान हैं।

## महाराजा अनुपर्सिह

महाराजा कर्णिसिंह के ज्येष्ठ कुंवर श्रनूपिसह का जन्म वि० सं०१६६४ चैत्र सुदि ६(ई० स०१६३८ ता०११ मार्च) को हुत्रा था । उसके पिता की

#### अंतिम अंश--

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीकर्णिसिंहकारिते मैथिलश्रीगंगानंदकवि-राजविरचिते कर्णमूषणे रसनिरूपणो नाम पंचमः परिच्छेदः ॥

( १ ) प्रारंभिक श्रंश-

काव्यदोषाय बोधाय कवीनां तमजानतां। गंगानंदकवीन्द्रेण क्रियते काव्यडाकिनी।

#### श्रंतिम श्रंश--

संवत् १७२२ वर्षे वैशाख सुदि ४ दिने शनिवारे ॥ श्रीवीकानयरे महाराजाधिराजमहाराजा श्री ७ कर्णासिंहजी विजयराज्ये ॥ श्री ॥ श्री महाराजकुमार श्री ७ अनूपसिंहजी पुस्तक लिखापिता ॥

- (२,३,४) जपर लिखे हुए ६ ग्रन्थों में से केवल पहले ३ हमारे देखने में भाषे, जिनके मूल भवतरण जपर उद्धृत किये गये हैं। श्रंतिम ३ (संख्या ४, ४,६) के नाम प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुशी देवीप्रसाद के 'राजरसनामृत' (ए० ४४-६) से लिये गये हैं।
- (१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४१ । वीरविनोद, भाग २, ए० ४३१।

टॉड ने अनुप्रिंह को चौथा पुत्र लिखा है ( राजस्थान; जि॰ २, प्ट॰ १३६६ ), परम्तु उसका यह कथन कल्पित ही है, क्योंकि अन्य किसी तवारीख़ अथवा ख्यात से इस कथन की पुष्टि नहीं होती। विद्यमानता में ही वादशाह ने उसे दोहज़ार ज़ात एवं जन्म श्रीर गद्दीनशीनी डेढ़ हज़ार सवार का मनसव प्रदान कर वीकानेर का राज्याधिकार सींप दिया था । वि० सं० १७२६ (ई० स० १६६६) में कर्णसिंह की मृत्यु हो जाने पर वह गद्दी पर वैठा श्रीर श्रीरंगावाद तथा वीजापुर का स्वामी बना रहा । उसकी गद्दीनशीनी के समय वादशाह ने एक फ़रमान उसके पास भेजा, जिसमें भविष्य में योग्यतापूर्वक बीकानेर का राज्य-कार्य चलाने के लिए उसे लिखा ।

छुत्रपति शिवाजी के कार्ताक के कारण दिल्ला में वादशाह का

(१) श्रौरंगज़ेव का सन् जुलूस १० ता० १६ रवीउल्श्रव्वल (हि०स॰ १०७८ = वि० सं० १७२४ श्राधिन विदे ४ = ई०स० १६६७ ता०२७ श्रगस्त) का फ़रमान ।

दयालदास की ख्यात में लिखा है कि मुहता दयालदास, कोठारी जीवनदास, वैद राजसी श्रादि के दिल्ली जाकर उद्योग करने से बादशाह ने बीकानेर का मनसब श्रम्प्रसिंह को दे दिया (जि॰ २, पत्र ४७)। पाउलेट लिखता है कि कुछ ही दिनों पीछे बीकानेर का मनसब श्रादि वादशाह ने बनमालीदास के नाम कर दिया, जिसपर श्रम्प्रसिंह दिल्ली गया, जहां जाने से उसका पैतृक मनसब फिर उसे ही मिल गया (गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ३८)। यह कथन कहां तक ठीक है, यह कहा नहीं जा सकता, नयोंकि श्रम्य किसी तवारीख़ से इसकी पृष्टि नहीं होती। बनमाखीदास का उल्लेख श्रीरंगज़ेव के एक फरमान में श्राया है, पर उससे तो यही ज्ञात होता है कि शाही उरवार में उसका प्रवेश श्रम्प्रसिंह के ही कारणा हुश्रा था। उक्न फ़रमान में स्पष्ट जिखा है कि उस कुपापात्र (श्रम्प्रसिंह) की सिक्तारिश से ही उस(बनमाजीदास) का प्रवेश शाही दरवार में हुश्रा है (सन् जुलूस १० ता॰ १६ रवीउल्झव्वल का फरमान)।

- (२) डा॰ जेम्स यर्जेस, दि कोनोलोजी स्रॉव् मॉडर्न इंडिया; ए॰ ११८।
- (३) सन् जुलूस १२ ता० २२ सफ़्र (हि॰ स॰ १०८० = वि॰ सं॰ १७२६ श्रावण विद ६ = ई॰ स॰ १६६६ ता॰ ११ जुलाई) का फ़रमान ।
- (४) इतिहास प्रसिद्ध सरहटा राज्य का सस्थापक—शाहजी का पुत्र । इसका जन्म वि॰ सं॰ १४८६ चेत्र विद ३ (ई॰ स॰ १६३० ता॰ १६ फ़रवरी) शुक्रवार को हुआ था।

प्रभुत्व जमना कठिन हो रहा था। सूरत की लुट के वाद शिवाजी ने एक

बड़ी सेना एकत्र कर ली थी, जिससे वादशाह को

प्रमूपसिंह का दिल्या

प्रमुपसिंह का दिल्या

प्रमुपसिंह का दिल्या

प्रमुपनिंह का दिल्या

महावतः को दिच्चिण में भेजना पड़ारे। इस अवसर पर महाराजा अनुपसिंह, राजा श्रमरसिंह श्रादि कई श्रन्य मनसवदारों को भी खिलश्रत श्रादि देकर बादशाह ने उसके साथ भेजा<sup>3</sup>। महावतस्त्रां की श्रध्यच्तता में मुगलों ने नवीन उत्साह से मरहटों पर श्राक्रमण किया । पहले उन्हें कुछ सफलता मिली श्रोर श्रोंघ तथा पट्टा पर श्राधिकार कर उन्होंने ई० स० १६७२ (वि० सं० १७२६) में साल्हेर को घेर लिया। इस समाचार के ज्ञात होते ही शिवाजी ने मोरोपन्त पिंगले तथा प्रतापराव गुजर को सैन्य एक इ कर सार्हर की रचार्थ जाने की श्राज्ञा दी। इधर महावतस्तां ने भी इन्लासस्तां के साथ अपनी अधिकांश सेना को मरहटों का अवरोध करने के लिए भेजा । मरहटी सेना दो भागों में होकर श्रागे वढ़ रही थी, प्रतापराव गूजर पश्चिम की श्रोर से बढ़ रहा था तथा मोरोपन्त पिंगले साल्हेर के पूर्व से। इक़्लासखां ने दोनों के वीच में पड़कर उनका नाश करने की चेष्टा की, परन्तु उसका प्रयत्न निष्फल गया। प्रायः १२ घंटे की लड़ाई के याद ही इख़्लासलां को भारी चति उठाकर रण्चेत्र छोड़ना पड़ा। यची हुई थोड़ी सी फ़ौज के वल पर साल्हेर को घेरने से कुछ लाभ निकलता न देख महावतलां श्रौरंगावाद चला गया। साल्हेर को घेरने का नाशकारी परिणाम देखकर श्रीरंगज़ेव विचलित हो गया, श्रतपव उसने तुरन्त

<sup>(</sup>१) सरकार; हिस्टी घ्रॉव् घ्रीरंगज़ेव, जि० ४, प्र० १६४।

<sup>(</sup>२) किंकेड एण्ड पार्सनीज़, ए हिस्ट्री श्रीव् दि मराठा पीपुल, जि॰ १, प्र॰ २३४-४। डा॰ जेम्स क्जेंस, दि कोनोलॉजी श्राव् मॉडर्न इण्डिया, ए॰ ११४।

<sup>(</sup>३) उमराए हन्द, ए० ६३। सुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेयनामा, भाग २, ए० ३०।

महावतः को वापस वुला लिया श्रीर उसके स्थान में वहादुरखां की नियुक्ति दिलेरखां के साथ दिल्ला में कर दी। महाराजा श्रनूपसिंह पूर्व की भांति ही उन श्रफ़सरों के साथ दिल्ला में रहा।

प्रारंभ में, वहादुरख़ां दिल्ला में सुचारु प्रवन्ध न कर सका, परन्तु कुछ दिनों वाद अवसर पाकर मुगलों ने डंडा राजापुरी (राजापुर) के वन्दरगाह में जाकर शिवाजी के बहुत से जहाज़ अनूपिंह को वादशाह की तरफ नष्ट कर डाले और उसके २०० नाविकों को वन्दी कर लिया । किर उन्होंने डंडा राजापुरी पर आक्रमण किया, जहां का अध्यत्त राधो वल्लाल अत्रे उनका सामना न कर सका। वि० सं० १७२६ पौप सुदि ६ (ई० स० १६७२ ता० १४ दिसम्बर) को वीजापुर के स्वामी अली आदिलशाह का देहांत हो गया। अली आदिलशाह के जीवनकाल में उसके राज्य के अधिकांश भाग पर मुगलों और शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। वीच में अली आदिलन

की श्रध्यच्तता में एक मरहटी सेना वहां भेजी गई, जिसने बीजापुर के (१) किंकेड एण्ड पार्सनीज़, ए हिस्ट्री श्रॉव् दि मराठा पीपुल; जि॰ १, ए॰ २३४-७।

शाह तथा शिवाजी में सन्धि स्थापित हो गई थी, पर उसके मर जाने पर

शिवाजी ने उस सन्धि को तोड़कर पन्हाला पर पुनः श्रधिकार कर लिया।

उसका वास्तविक उद्देश्य हुवली को लूटने का था, अतएव अन्नाजी दत्तो

मुंशी देवीप्रसाद ने 'श्रीरंगज़ेवनामे' में लिखा है कि महावतः श्रागरे से हुज् में पहुंचकर दिख्या के युद्ध में भेजा गया था, लेकिन पठानों से सल्क रखने के कारण वह पीछा बुला लिया गया (भाग २, ए० ४०)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद के 'श्रीरंगज़ेवनामे' में भी शाहज़ादे मुश्चउज़मके वकी कों (महायतावां भादि) के स्थान में वहादुरावां की नियुक्ति दिख्या में होना जिसा है (माग २, १० ४२)। वहादुरावां श्रीरंगज़ेव का धाय-भाई था। इसका प्रा नाम मिलकहुसेन था भीर यह मीर श्रवुल मश्राली ग्रवाफी का पुत्र था। पीछे से इसे फ्रानजहां वहादुर कोकल्ताश ज़फ़रजंग का ज़िताव मिला। ई० स० १६१७ (वि० सं० १०१४) में इसका देहांत हुआ।

सैनिकों को परास्त कर वहां खूव लूट मचाई। उस स्थान में अंग्रेज़ों का भी पक दलाल रहता था। इस लूट में अंग्रेज़ों का भी वड़ा नुकसान हुआ, जिसपर उन्होंने मरहटों से हरजाना मांगा। पूरा हरजाना न मिलने के कारण, उन्होंने मुगलों के उधर आने पर मरहटों से किर हरजाने की मांग पेश की। वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) मे जब बीजापुरवालों ने पुर्तगाली तथा अंग्रेज़ों को लूटना आरम्भ किया तो शिवाजी ने चहादुरखां को धन देकर किसी और का पच्च-ग्रहण न करने का बचन उससे लेलिया। किर उस(शिवाजी) ने सेना सहित जल और स्थल दोनों मार्गों से बीजापुर पर स्वयं आक्रमण किया। पलीं, सनारा, चन्दन, वन्दन, पांडवगढ़, नन्दिगिरि, तथवाड़ा आदि पर अधिकार करने के उपरान्त शिवाजी ने फोंदा पर आक्रमण किया। मुसलमान सैनिक अपने इस अन्तिम आश्रय-स्थान की रहा करने में तत्पर थे। जिस समय शिवाजी उन्हें परास्त करने में व्यस्त था, स्रत के बन्दरगाह से मुगल चेड़े ने वाहर आकर काफ़ी उत्पात मचाया, परंतु मरहटों ने अंत में उन्हें भगा दिया।

फोंदा की बहुत दिनों तक रक्ता करने में समर्थ होने से उत्साहित होकर बीजापुरवालों ने पन्हाला लेने की हंिए से बीजापुर के पश्चिमी प्रदेश के हािकम अब्दुलकरीम को उधर भेजा। इस समय शिवाजी की श्रोर से अब्दुलकरीम के मार्ग में पड़नेवाले स्थानों को लूटने के लिए प्रतापराव गूजर भेजा गया। इस कार्य में उसे इतनी सफलता मिली कि श्रद्दुल-करीम को मरहटों के श्रागे श्रवनत होना पड़ा श्रीर उनसे सुलह कर उस (अब्दुलकरीम) ने श्रपनी जान बचाई, पर बीजापुर पहुंचकर फिर उसने

<sup>(</sup>१) सतारा ज़िले में सतारा से ६ मील दिवण-पश्चिम में एक पहाड़ी गढ़।

<sup>(</sup>२) सतारा ज़िले के गढ़।

<sup>(</sup>३) पश्चिमी घाट का एक दुर्ग ।

<sup>(</sup> ४ ) सम्बर्ह के कोल्हापुर राज्य का एक पहाची किला ।

<sup>(</sup> ४ ) बह्कोलख़ां का एक पठान सैनिक।

नई सेना एकत्र कर ली और पन्हाला की ओर अग्रसर हुआ। प्रतापराव गूजर ने अब्दुलकरीम को अपने हाथ से निकल जाने दिया था, इससे शिवाजी उसपर बहुत रुष्ट था और उसने उस( प्रतापराव )से कहला दिया था कि अब्दुलकरीम के सैन्य का नाश किये बिना वह अपना मुंह न दिखावे। अत्यय प्रतापराव बिना आगा-पीछा बिचारे ही इस बार अपने साथियों सिहत अब्दुलकरीम पर दूट पड़ा, परन्तु मुसलमानों की शक्ति अधिक होने से वह इसी युद्ध में मारा गया। तब बिजेता दूने उत्साह से आगे बढ़े पर हांसाजी मोहिले-द्वारा आक्रमण किये जाने पर उन्हें किर बीजापुर लौट जाना पड़ा?।

फ़ारसी तथारी ज़ों से पाया जाता है कि उपर्युक्त सब लड़ाइयों में अनूपिसंह मुसलमानों की ओर से बड़ी बीरता के साथ लड़ा था। घहादुरख़ां ने दिल्ल में शिवाजी से लड़ने में बड़ी बीरता का परिचय दिया और वीजापुर तथा हैदराबाद के स्वामियों से पेशकशी वस्तुल करके शाही सेवा में भिजवाई, अतप्य सन् जुलूस १० ता० २४ रवीउल्झाकिर (वि॰ सं० १७३२ श्रावण विदे ११ = ई० स० १६७४ ता० = जुलाई) को उसे खानजहां बहादुर ज़फ़रजंग कोकल्ताश का खिताब एवं बहुतसा पुरस्कार दिया गया । इस श्रवसर पर उसके साथ के श्रमीरों को भी खिलश्रत श्रादि दी गई तथा थीकानर के श्रनूपिसंह को महाराजा का खिताब मिला ।

<sup>(</sup>१) किंकेड एण्ड पार्सनीस; हिस्टी ऑव् दि सराठा पीपुता; जि॰ १, प्र॰ २३१-४३।

<sup>(</sup>२) उमराए हन्द, प्र० ६३। व्रजस्तदास; समासिरुष् उमरा (दिन्दी); प्र० ६०।

<sup>(</sup>३) सुंशी देवीपसाद, भौरंगजेबनामा, भाग २, ५० ५५।

<sup>(</sup>४) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४७ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् हि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३३ । अर्सकिन, राजपूताने का गैज़ेटियर; प्र॰ ३२२ ।

उदयपुर के महाराणा राजसिंह ने एक करोड़ से अधिक रुपये के अवय से राजसमुद्र नामक विशाल तालाय घनवाकर वि० सं० १७३२ मात्र सुदि ६ (ई० स० १६७६ ता० १४ जनवरी) को महाराणा राजसिंह का हाथी, चड़ी धूमधाम से उसकी प्रतिष्ठा की । इस अवसर पर उस( राजसिंह )ने अपने चहनोई यीकानेर के स्वामी अनूपसिंह ( जो उस उत्सव में सम्मिलित न हो सका था ) के लिए सांदे सात हज़ार रुपये मूल्य का मनमुक्ति नाम का हाथी और पन्द्रह सौ रुपये मूल्य का सहण्यिंगार घोड़ा तथा साढ़े सात सौ रुपये मूल्य का तेजनिधान नामक दूसरा घोड़ा एवं चहुतसे बस्नाभूषण जोशी माधव के के

कुछ समय बाद दिलेरखां तथा बहलोलखां ने घादशाह के पास शिकायत कर दी कि बहादुरखां विपित्तयों से मिल गया है। इसपर घाद-शाह ने दिलेरखां को दिलिए का हाकिम नियुक्त कर<sup>3</sup> बहादुरखां को वापस चुला लिया। अनूपितंह पहले की तरह ही दिलिए में रक्सा गया तथा इसने दिलिए के युद्धों में दिलेरखां के साथ वीरता-पूर्वक भाग लियां।

साथ वीकानेर भेजें ।

<sup>(</sup>१) राजप्रशस्ति महाकाव्य सर्गः २०, श्लोक १-१२।

<sup>(</sup>२) इसका वास्तिवक नाम जलालख़ां था और यह बहादुरख़िं रोहिला का कोटा भाई था। इसकी मृखु दिल्णा में हि॰ स॰ १०१४ (वि॰ सं॰ १७४० = ई॰ स॰ १९=३) में हुई।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद के 'भौरंगज़ेबनामे' में भी लिखा है कि सन् जुलूस १६ सा॰ ४ ज़िलहिज (हि॰ स॰ १०६६ = वि॰ सं॰ १७३२ फाल्गुन सुदि ६ = ई॰ स॰ १६७६ ता॰ २६ फरवरी) को दिलेरख़ां खिळअत आदि पाकर दिच्या की भोर स्वाना हुआ (भाग २, ५० ६१)।

स्टोरिश्रा हो मोगोर—इर्विन-कृत अनुवाद (जिं० २, पृ० २६०) में भी

<sup>(</sup>४) उमराए इन्द्र, ए० ६३। मजरसदास; मझासिरुज् उमरा (हिन्दी),

दिलेरलां ने सर्वप्रथम गोलकुंडे पर आक्रमण किया, पर वहां उसे विशेष सफलता न मिली। किर उसने वीजापुर पर आक्रमण कर आसपास के सारे प्रदेशों को उजाड़ दिया, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ, तब वादशाह ने वि० सं० १७३७ (ई० स० १६=०) में उसे वापस बुला लिया और दूसरी वार वहादुरखां को दिन्तण का स्वेदार नियुक्त किया।

सन् जुलूस २१ (वि० सं० १७३४-४=ई० स० १६७७-६) में अनूपसिंह णादशाह की श्रोर से श्रोरंगावाद का शासक नियुक्त हुआ। उसी वर्ष शिवाजी ने उधर उत्पात करना शुरू किया। इसपर अनूपसिंह की श्रीरंगावाद में तियुक्ति

अनूपसिंह श्रपनी सारी सेना एकत्र कर उसके मुकाविले के लिए गया। इसी समय दिल्य का

हाकिम वहादुरखां भी श्रपनी सेना के साथ उसकी सहायता को जापहुंचा, जिससे शिवाजी वहां से लौट गया ।

के विद्रोहियों का दमन करने के लिए वह सेना लेकर उनपर गया। इस चढ़ाई में उसको सफलता न मिली और उसकी पराजय होनेवाली ही थी कि उसी समय उसका भाई पद्मसिंह नई सेना के साथ उसकी सहायतार्थ

श्रा गया, जिससे विपन्नी माग गये"।

जिन दिनों श्रनूपसिंह श्रादूणी में था, उसके पास खारवारा श्रीर रायमलवाली के भाटियों के विद्रोही हो जाने का समाचारपहुंचा। श्रनूपसिंह

<sup>(</sup>१) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट हिस्टी भॉव् भौरंगज़ेब; ए० २४२।

<sup>(</sup>२) वहीं, प्र० २४४-६।

<sup>(</sup>३) वहीं; ए० २४८।

<sup>(</sup>४) डमराए इन्दः, पृ० ६३ । व्रजरखदासः, मञासिरक् समरा (दिन्दी)। पृ• ६• ।

<sup>(</sup> १ ) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४= ।

इस घटना का फ़ारली तवारीफ़्रों में उष्टेख नहीं है।

ने उसी समय मुद्दता मुकंदराय को श्रपने पास भाटियों पर विजय श्रीर अनुपगढ़ का निर्माण वुलाकर इस विषय में सलाह की श्रीर चूडेर में गढ़ बनवाकर वहां श्रपना थाना स्थापित करने का निश्चय कर उसे श्रपने विश्वस्त श्रासामियों के नाम पत्र देकर वीकानेर भेजा । मुकन्दराय ने धीकानेरपहुंचकर सेना एकत्र की श्रीर खड्गसेन के पुत्र श्रमरसिंह के साथ भाटियों पर प्रस्थान किया। खारबारा, रायमलवाली तथा रांखीर के ठाकुरों ने चूडेर के गढ़ में जमा होकर वीकानेर की फ़ौज का सामना करने का प्रबंध किया। दो मास के घेरे के बाद जब गढ़ में रसद की कमी हुई तो भाटियों के सरदार जगरूपसिंह तथा विहारीदास ने लखवेरा के जोहियों से रसद तथा श्रन्य युद्ध की सामग्री भिजवाने के लिए कहलाया । इसपर जीहिये रसद श्रीर वारूद, गोले श्रादि लेकर चुडेर की श्रीर श्रग्रसर हुए। जब बीकानेर की सेना में उनके निकट श्राने का समाचार पहुंचा तो मुकंदराय, श्रमरसिंह (शृंगोत ) तथा भागचन्द ने उनपर श्राक्रमण कर दिया। उधर गढ़ से भाटी भी रसद लेने के लिए बाहर निकले, परन्तु बीकानेरवालों के ठीक समय पर पहुंच जाने से वे कृतकार्य न हो सके श्रीर उनमें से वहुतसे मारे गये। रसद लानेवाले जोहिये भी मैदान छोड़कर भाग गये, जिससे रसद श्रादि सामान वीकानेरवालों के हाथ लग गया। कुछ दिन श्रौर वीतने पर जब श्रन्न के श्रभाव के कारण भाटी बहुत पीड़ित हुए, तो उन्होंने मुकन्दराय के पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा श्रीर उनकी तरफ के जगरूपसिंह तथा विद्वारीदास ने श्राकर एक लाख रुपया पेशकशी देने की प्रतिका कर सुलह कर ली । इधर मुकन्दराय के कुछ वैरियों ने जगरूपसिंह तथा विहारीदास के पास इस श्राशय का पत्र भेजा कि मुकन्दराय का उद्देश्य वास्तव में भाटियों के साथ धोखा करना है, अतएव उससे सन्धि करने के यदले उसे मार देने में ही भाटियों का कल्याण है। इसका परिणाम जो कुछ भी हो उससे बचाने का, पत्र लिखनेवालो ने श्रपने

<sup>(</sup>१) यह आटी था भीर इस सदाई में धन्पसिंह का सहायक हो गणा था।

पत्र में भाटियों को पूरा-पूरा विश्वास दिलाया था, परन्तु उन्होंने इस पत्र पर विश्वास न किया श्रीर उसे मुकन्दराय को दिखा दिया । पांच दिन पश्चात् दंड के ४०००० रुपये लेकर मुकन्दराय ने भाटियों को आखासन दिया, कि शेष आधा में माफ करा दूंगा। यह आखासन प्राप्तकर तथा बढ़े हुए खर्च को घटाने के विचार से भाटियों ने जोहियों एवं श्रधिकांश भाटियों को वहां से विदा कर दिया। फलस्वरूप गढ़ के भीतर भाटियों की शक्ति बहुत कम हो गई। ऐसा अच्छा अवसर देखकर मुकन्दराय और अमरसिंह श्रपनी बात से बदल गये और उन्होंने आधी रात के समय भाटियों पर भाक्रमंख कर दिया। शक्ति कम तथा रात्रि का समय होने के कारख भाटी इस आक्रमण का सामना न कर सके और जगरूपसिंह, विहारीदास आदि सिव के सव मारे गये। गढ़ पर अनुवर्सिह की सेना का अधिकार हो, गया । पीछे वि० सं० १७३४ ( ई० स० १६७⊏ ) में उस स्थान पर एक नये गढ़ का निर्माण हुआ, जिसका नाम श्रनृपगढ़ रक्खा गया। जब यह खबर श्रनृपसिंह के पास पहुंची तो उसने श्रपनी श्रोर के वीर विजेताश्रों के लिए, सिरोपाव तथा श्राभूषण श्रादि पुरस्कार में भेजे । इस युद्ध में भागचन्द भाटी वीकानेरवालों का सहायक हो गया था, श्रतएव खारवारा की जागीर उसके नाम कर दी गई ।

स्वारवारा की जागीर भागचन्द के नाम कर देने का तात्कालिक परिणाम हानिकारक ही सिद्ध हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों वाद बिहारी दास के पुत्र ने जोहियों की सहायता से खारबारा पर आक्रमण कर दिया और उस प्रदेश का सारा उत्तरी भाग उजाड़ डाला। इसपर महाजन के ठाकुर अजवासिंह ने अनूप सिंह के पास प्रार्थना करवाई कि यदि खारवारा मुक्ते दे दिया जाय तो में बीकानेर की सीमा सतलज तक पहुंचा दूं। उक्त प्रदेश के उसे मिलते ही भागचन्द के उत्तराधिकारी ने जोहियों से सहायता प्राप्तकर उसपर

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ३६-४० ।

भाक्रमण कर दिया, फलतः महाजन का ठाकुर मारा गया और उसका पुत्र बन्दी कर लिया गया, जो छोटी अवस्था का होने के कारण याद में छोड़ दिया गया। पीछे से जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को मारने का बदला जोहियों को मारकर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से जोहिये पूरे तौर से बीकानेर के अधीन हो गये। बीच में एक बार उन्होंने विद्रोह किया था और ह्यातखां भट्टी, जो भटनेर का स्वामी था, उनसे मिलकर कुछ दिनों के लिए स्वतन्त्र हो गया थां।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में जोधपुर के महाराजा जसवंतिसंह का जमरूद में देहांत हो गया। तब वादशाह ने जोधपुर खालसा महाराजा अनुपिसंह का जोधपुर कर लिया और उसके पुत्र अजीतिसंह को, सरदारों का राज्य भजीतिसंह को आदि के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, जोधपुर दिलाने के लिए वादशाह से का राज्य नहीं दिया। इसपर महाराजा अनूपिसंह निवेदन कराना और रतलाम के स्वामी रामसिंह के वकीलों ने अपने-अपने राजाओं की तरफ़ से वादशाह से निवेदन किया कि जोधपुर अजीतिसंह को मिल जाना चाहिये, परन्तु वादशाह महाराजा जसवंतिसंह से नाराज़ था, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई ।

श्रनूपसिंह के श्रनौरस (पासवानिये) भाई वनमालीदास ने वादशाह
की सेवा मे रहकर वहां के एक कार्यकर्ता सय्यद हसनश्रली से यड़ी
वनमालीदास को मरवाना
वादशाह ने पीछे से वीकानेर का श्राधा मनसय
उस(बनमालीदास )को प्रदान कर दिया। तब कुछ फ़ीज साथ लेकर
बनमालीदास वीकानेर गया श्रौर पुराने गढ़ के पास ठहरा। राज्य की
स्रोर से उसका श्रव्छा सत्कार किया गया, परन्तु वनमालीदास तो मुसल-

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४०। पाउलेट, गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ४०।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्यात; जि॰ २, प्र॰ १६।

<sup>(</sup>३) बही, जि० २, प्र• १६।

मान हो गया था, अतएव उसने वहां के निवासियों की भावनाओं का रची भर भी ध्यान न करते हुए लदमीनारायण के मंदिर के निकट बकरेमरवाये। जव श्रमूपसिंह के पास इसकी खबर पहुंची तो उसने मुहता दयालदास तथा कोठारी जीवनदास को उसके पास भेजकर कहलाया कि अपने पूर्वजों के बनवाये हुए इस देवमंदिर के निकट पशु मरवाना उचित नहीं है, परन्तु वनमालीदास इसपर श्रिधक कुद्ध हो उठा श्रीर उसने उत्तर दिया कि मेरी जो मर्ज़ी आयेगी में करूंगा। अनन्तर उसने मूंधड़ा रघुनाथ आदि खज़ांचियों को बुलाकर पट्टा-वही लाने को कहा । जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उसने उन्हें क्रेंद कर लिया। अनुपसिंह के पास इसकी ख़बर पहुंचने पर उसने उदैशम ऋहीर से वनमालीदास को मरवाने की सलाह की। उदैराम यह कार्य-मार श्रपने ऊपर ले बनमाली दास के पास पहुंचा श्रीर थोड़े समय में ही उसने उससे खूव मेल-जोल पैदा कर लिया। फिर चंगोई के पास उसका गढ़ बनवाने का विचार देख उदैराम ने वह स्थान एवं वीकानेर के आधे गांवों का रुक्का अनुप्रसिंह से लिसवा-कर वनमालीदास को दे दिया। वनमालीदास उदैराम की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ समय वाद चंगोई चला गया ।

श्रमूपसिंह का एक विवाह वाय के सोनगरे लदमीदास की पुत्री से हुआ था। निर्धनता के कारण दहेज देने में समर्थ न होने से उसने श्रमूपसिंह से कहा था कि यदि कभी अवसर आया तो में आपकी सेवा करने से पीछे न हटूंगा। इस समय वनमालीदास को मारने का कार्य श्रमूपसिंह ने लदमीदास को वुलाकर उसे ही सींपा और उसकी सहायता के लिए राजपुरा के वीका भीमराजोत को उसके साथ कर दिया। इस दिनों वाद दोनों श्रमूपसिंह के विद्रोहियों के रूप में चंगोई में बनमालीदास के पास पहुंचे। श्रमूपसिंह ने इस सम्बन्ध में वनमालीदास को सचेत करते हुए एक पत्र उसके पास भेज दिया था, परन्तु इससे उसने और

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र २१। पाठलेट; रोज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४१।

भी उत्तेजित हो उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। अनन्तर लदमीदास ने उस (यनमालीदास) से अर्ज़ की कि में साथ में एक डोला लाया हूं, यि आप विवाह कर लें तो वड़ा उपकार हो। वनमालीदास के स्वीकार करने पर, एक दासी-पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया गया, जिसने विवाह की रात्रि को ही पूर्व आदेशानुसार उसको शराव में संखिया मिलाकर पिला दिया, जिससे उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वनमाली-दास के साथ एक नवाव भी वीकानेर गया था। जव वादशाह से सब हाल कह देने का उसने भय दिखलाया तो एक लाख रुपया देकर उसका मुंह वन्द कर दिया गया, जिससे उसने वादशाह को यही स्विवत किया कि वनमालीदास स्वाभाविक मृत्यु से मरा है। इस प्रकार इस घटना से अन्त्रपासिंह पर वादशाह की कुछ भी नाराज़गी नहीं हुई।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में आहोंत के किलेदार सैय्यद नजावत ने वादशाह के पास सूचना भेजी कि मरहटों की एक चड़ी सेना

श्रनूपसिंह का मोरोपन्त पर भेना जाना शिवाजी के सेवक मोरोपन्त की श्रध्यक्तता में शाही
मुल्क में प्रवेश कर माहू एवं तरवंक के गढ़ों तक
जा पहुंची है। उसका उद्देश्य चतरसंधी की पहा-

ड़ियों को सुदृढ़ करने का है। इससे उधर की प्रजा की बहुत हानि होने की संभावना थी, श्रतएव बादशाह ने श्रनूपसिंह के पास फ़रमान भेजकर सूचना भेजी कि वह उधर जाकर उनका दमन करे श्रीर उन्हें शाही मुख्क की सीमा से बाहर कर दे<sup>2</sup>।

हिजरी सन् १०६१ ता० २४ रवीउल्आक्तिर (वि० सं० १७३७ ज्येष्ठ विद ११ = ई० स० १६८० ता० १४ मई) को राजगढ़ में शिवाजी

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४० । पाउलेट, रेजिटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ४१-२ । चीरविनोद, भाग २, पृ० ४६६ ।

<sup>(</sup>२) भ्रोरगज़ेव के पुत्र शाह श्रालम का सन् जुल्स २३ ता० १४ रमज़ान (हि॰ स॰ १०६० = वि॰ सं॰ १७३६ कार्तिक विद् १ = ई॰ स॰ १६७६ ता॰ १० अक्टोवर) का भन्पसिंह के नाम का निशान।

का देहांत हो गया । उस( शिवाजी )के साथ शाही सेना की जितनी लड़ाइयां हुई, प्राय: उन सवों में अनूपसिंह भी सिम्मिलित था और उसने चित्रयोचित चीरता का परिचय देकर राजपूरों के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

वीजापुर का स्वामी सिकन्दर राज्य-कार्य चलाने में सर्वथा श्रयोग्य था। सीदी मसऊद, श्रद्दुलरऊफ़ श्रीर शरज़ा श्रादि उसकी श्रयोग्यता से

नीजापुर की चढाई श्रीर श्रन्पार्सिह लाभ उठाकर श्रपना फ़ायदा कर रहे थे। बाद-शाह का इरादा प्रारम्भ में वीजापुर पर श्राक्रमण करने का न था, परन्तु जब शम्भा का उपद्रव

वढ़ने की आशंका हुई तो उथर चढ़ाई करना आवश्यक हो गया। अतएष वि० सं० १७३= आवण सुदि = (ई० स० १६=१ ता० १३ जुलाई) को यादशाह ने इस आशय का एक पत्र शरज़ाखां के पास मेजा कि शाही सेना शम्मा को दंड देने के लिए भेजी जा रही है, जिसकी उसे हर प्रकार से सहायता करनी चाहिये। वीजापुर की शाहज़ादी शहरवान् ने भी, जिसका विवाह शाहज़ादे आज़म के साथ हुआ था, अपने ता० १= जुलाई (आवण सुदि १३) के पत्र में वीजापुरवालों को शाही सेना की सहायता करने के लिए लिखा था, परन्तु इन पत्रों का उन्होंने कोई उत्तर न दिया। इससे निश्चित हो गया कि उनकी सहानुभूति शम्मा के साथ थी, अतप्य वि० सं० १७३ = (ई० स० १६=२ जनवरी) भें उहुज़ाख़ां वीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया पर उसकी अध्यक्तता में भेजी हुई सेना अधिक हानि पहुंचाये विना ही लौट आई। कुछ दिनों वाद पहिले से बड़ी फ्रीज के साथ शाहज़ादे आज़म को उधर भेजा। उसने धकर के किले पर अधिकार कर आदिलशाही की राजधानी (वीजापुर) की ओर वढ़ने का प्रयत्न

<sup>(</sup> ६ ) मुंशी देवीप्रसाद: शीरंगज़ेवनामा, भाग २, ५० ६८।

<sup>(</sup>२) यह श्रीरंगज़ेच का भीरवर्ष्णी था । ई० स० १६१२ ता॰ म धगस्त (वि॰ सं० १७४६ प्रथम भाइपद सुदि ७) को दक्षिण में इसकी सुन्तु हुई।

किया, पर इस वीच में ही वह पीछा चुला लिया गया । वर्षाऋतु व्यतीत हो जाने पर वह किर उधर भेजा गया, परन्तु पीछे से वह नासिक में वदल दिया गया। वि० सं० १७४० मार्गशीर्ष सुदि ४ ( ई० स० १६=३ ता० १३ नवम्बर) को वादशाह स्वयं श्रहमदनगर में पहुंच गया। उधर सिकन्दर मे भी भीतर ही भीतर श्रपनी रत्ता का समुचित प्रवन्ध कर लिया श्रीर श्रपने पड़ोसी राज्यों के पास सहायता के लिए पत्र भेजे। मुगल सेना ने श्रागे बढ़कर वि० सं० १७४२ वैज सुदि ७ ( ई० स० १६=४ ता० १ श्रप्रेल) को वीजापुर घेरने का कार्य श्रारम्भ कर दिया। वादशाह ने भी इस श्रवसर पर निकट रहना उचित समका, श्रतरव वि० सं० १७४२ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६=४ ता० २६ अप्रेल ) को अहमदनगर से रवाना होकर ज्येष्ठ सुदि १ (ता० २४ मई) को वह भी शोलापुर पहुंच गया । कुछ दिनों वहां ठहरने के उपरान्त हि० स० १०६७ ता० २ शायान (वि० सं० १७४३ छाषाढ सुदि ३ = ई० स० १६८६ ता० १४ जून ) को वादशाह श्रागे वटा । ता० १४ शावान ( श्रावण वदि १ = ता० २६ जून ) को शाहजादा श्राज़म तथा वेदारवकृत उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिन्हें खिल्छात छाहि दी गई। इसी श्रवसर पर वहादुरलां तथा महाराजा श्रनृपसिंह भी शाही सेवा में उपस्थित हो गये। वहां से प्रस्थान कर ता० २१ शावान ( श्रावण चदि प्र = ता० ३ जुलाई) को वीजापुर से ३ कोस दूर रसूलपुर में वाद- ⁴ शाह के डेरे हए<sup>3</sup>।

बीजापुर की इस चढ़ाई में आरम्भ से ही शाहज़ादे शाह आलम ने, जो वादशाह के साथ था, वीजापुर तथा गोलकुंडे के स्वामियों से मैत्री का भाव यनाये रक्खा और सिकन्दर से पत्रव्यवहार भी किया। वादशाह को जब इसका पता लगा तो उसका दिल अपने ज्येष्ठ पुत्र की छोर से

<sup>(</sup>१) सरकार, हिस्टी झॉव् झौरगज़ेच, जि॰ ४, ए० ३००-३०।

<sup>(</sup>२) द्याज्ञमशाह का पुत्र।

<sup>् (</sup>३) सुशी देवीनसाद, श्रीरंगज़ेपनामा, नाग ३, ५० ३३।

हट ययाँ। जब दो मास और १२ दिन तक तोपों और बन्दुकों की मार खे वीजापुर के बहुतसे आदमी मारे गये और किला तोड़ने का खारा प्रवन्ध सुरालों ने कर लिया, तब तो सिकन्दर और उसके साथियों को पराजय का पूरा भय हो गया। अधिक युद्ध करने में हानि की संभाग्यना ही विशेष थी, अतएव वि० सं० १७४३ आखिन सुदि ४ (६० स० १६८६ ता० १२ सितम्बर ) को सिकन्दर ने आत्मसमर्पण कर दिया। वाद्याह ने उसके क़सूर माफ कर दिये और खिलअत आदि देकर एक लाख हपया सालाना उसके लिए नियत कर दिया ।

उसी वर्ष वादशाह ने अन्पसिंह को सक्खर का शासक नियुक्त कर उधर भेज दिया ।

- (१) सरकार; हिस्ट्री श्रॉव् श्रौरंगज़ेब, जि॰ ४, ए० ३१६-२०।
- (२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेबनामा, भाग ३, ५० ३४।
- (३) मुंशी देवीप्रसाद ने 'श्रीरंगज़ेदनामे' में ता॰ १३ सितंबर दी है (भाग ३, ५० ६४)।
- (४) युंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेवनामा; भाग ३, ४० ३४ । सरकार; हिस्ट्री श्रॉव् श्रीरंगज़ेव, जि० ४, ५० ३२३।

मुंतखबुल्लुवाव ( इलियर्, हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि० ७, ए० ३२३ ) में लिखा है कि सिकन्दर दौलतावाद में के़द रक्खा गया।

कपर आये हुए वर्णन के विरुद्ध ख्यात में लिखा है कि जब बीजापुर का नवान सिकन्टर विद्रोही हो गया तो अन्विसंह शाही सेना के साथ उसपर मेला गया । एक वर्ण तक घरा रहने पर जब गढ़ में सामान का आभाव हो गया तो सिकन्दर बाहर आकर लड़ा और केंद्र कर छिया गया । वादशाह की आज्ञानुसार सिकन्दर दीलताबाद में रक्ता गया ( टयालटास की त्यात, जि॰ २, पन्न ४७-८)। ख्यात का यह कथन हु बढ़ाकर लिखा हुआ जान पहता है, परन्तु जैसा कि मुंशी देवीप्रसाद के 'भौरंगज़ेन नामे' से प्रकट है, अन्पिसह बीजापुर की इस चढाई में वादशाह के साथ अवरम भा।

(१) उमराए इन्द्र, ए० ६२ । झजरत्नदास; मधासिरुल् उमरा (हिन्दी)। ए० २० । गुंशी देवीप्रसाद-कृत 'धीरंगज़ेबनामे' (माग ३, ए० ३८) में सन् जुल्स २० ता॰ ६ ज़िलाहिज (हि० स० ९०१७ = वि० सं० १७४३ कार्तिक सुदि ८८ यि॰ सं॰ १७४२ (ई॰ स॰ १६८४ ) में जब बादशाह बीजापुर पर श्राक्रमण करने में ब्यस्त था, उसके पास गोलकुंडे के स्वामी श्रवुलहसन

भौरंगज़ेय की गोलकुंढे पर चढ़ाई के भी विपरीत हो जाने का समाचार पहुंचा। इसपर उसने उसी समय शाह श्रालम (शाहज़ादा) को एक विशाल सेना के साथ हैदरावाद पर भेजा।

गोलकुंडे की सेना ने शाही फ़ौज को रोकने का प्रयत्न किया, पर पीछे से अफ़सरों में मतभेद हो जाने के कारण, वह सेना लौट गई। अनन्तर शाह आलम के प्रयत्न से वादशाह और अञ्चलहसन के वीच सिन्ध स्थापित हो गई। वि० सं०१७४३ आखिन सुदि ४ (ई० स०१६८६ ता०१२ सितम्वर) को वीजापुर विजय करने के वाद वादशाह की दृष्टि फिर गोलकुंडे की छोर गई। गोलकुंडे की विजय के विना दिल्ला की विजय अधूरी ही रहती थी, अतपव वि० सं०१७४३ फालगुन विद १० (ई० स०१६८७ ता०२८ जनवरी) को वादशाह ससैन्य गोलकुंडे के निकट जा पहुंचा। इसपर अञ्चलहसन ने किले में आअय लिया, जिससे हैंदरावाद पर आसानी से मुगलों का अधिकार हो गया। कुलीवखां की अध्यत्ता में मुगल सेना ने गढ़ में घुसने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय एक गोला लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तव वादशाह ने अधिक दृदता से घेरे का कार्य आगे बढ़ाया।

शाह श्रालम, वादशाह की इस चढ़ाई से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि पिटले सिन्ध स्थापित करने में उसी का हाथ था श्रीर श्रव उसी सिधि का उल्लंघन किया जा रहा था। श्रवुलहसन के दूतों श्रीर उसके बीच गुत रीति से फिर सिन्ध के विषय में वात-चीत चल रही थी। जब चादशाह को इस बात की खबर हुई तो उसने शाह श्रालम तथा उसके पुत्रों

ई॰ स॰ १६८६ ता॰ १४ झक्टोवर ) को धनुपसिंह का सक्खर की क़्लिदारी पर जाना लिखा है । चीरविनोद, ( जि॰ २, प्रकरण ६, पृ॰ ७०६ ) में भी इसका उहेरा है ।

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम धाबिद्दां था श्रीर यह जाज़ीउदीन ज़ां श्रीरोज़ जंग मयम का पिता तथा है द्रायाव के सुप्रसिद्ध निज्ञा मुख्युक श्रायफ्रज़ाद का दादा था।

को घोल से बुलाकर बन्दी कर लिया। लेकिन इतने ही से बाधाश्रों का श्रन्त नहीं हो गया। मुगल सेना के कितने ही शिया तथा सुन्नी श्रप्तसर भी यह नहीं चाहते थे कि एक मुसलमानी राज्य का इस प्रकार नाश किया जाय और उनमें से अधिकांश ने अपने-अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया तो भी गढ़ को तोड़ने का कार्य जारी रहा। वि० सं० १७४४ ज्येष्ठ सुदि १४ (ता० १६ मई) को फ़ीरोज़जंग ने गढ़ लेने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। इसी वीच अकाल पड़ जाने से मुग़ल सेना की बहुत हानि हुई । गोलकुंडे की फ़्रीज ने भी ऐसे श्रवसर से लाभ उठा, कई बार उन्हें पीछे हटाया, परन्तु श्रीरंगजे़व श्रपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार आठ महीने वीत गये, पर क़िले में मुगल सेना का प्रवेश न हो सका। इस समय एक ऐसी वात हो गई, जिससे क़िला विना युद्ध और रक्तपात के मुगलों के अधिकार में आ गया । बीजापुर की विजय के बाद श्रव्दुल्ला पानी<sup>3</sup> (सरदारखां ) मुगल सेना में भर्ती हो गया था श्रीर इस चढ़ाई में भी वह साथ था। किसी कारणवश वह वीच में गोलकुंडेवालों का सहायक हो गया था। श्रव फिर वह मुग़ल सेना से जा मिला, जिसकी सहायता से वि० सं०१७४४ श्राखिन वदि १० (ई० स०१६८७ ता० २१ सित-म्बर ) को रुद्दलाखां गढ़ में घुस गया । शाद्दज़ादा आज़म भी दूसरी श्रोर से फ़ौज लेकर जा पहुंचा। इस अवसर पर गोलकुंडा के ऋदुर्रज्ज़ाक ने सची स्वामिभक्ति श्रीर वीरता का परिचय दिया, परन्तु उस एक से क्या हो सकता था ? उसके घायल हो जाने पर अबुलहसन के लिए श्रात्मसमर्पण करने के श्रतिरिक्त श्रीर कोई मार्ग न रहा । तय बादशाह

<sup>(</sup>१) मनूकी, स्टोरिश्रा दो मोगोर—इर्विन-कृत प्रनुवाद, जि०२, ए०३०३-४।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रमाद के 'छौरंगज़ेवनामे' में ६ महीना दिया है (भाग ३, पृ० ४२)। व्यालदास की ख्यात में घेरा रहने की श्रवधि ६ महीने दी है (जि० २, प्रत्र ४८)।

<sup>(</sup>२) सुंशी देवीप्रसाद के 'झौरंगज़ेवनामे' में इसका नाम तीरंदाज़ख़ां दिया दें (भाग २, ५० ४=)।

ने ४०००० रु० सालाना नियत कर उसे दौलताबाद में क़ैद कर दिया'।

गोलकुंडे की इस चढ़ाई के उपर्युक्त वर्णन में किसी हिन्दू राजा का नाम नहीं आया, परन्तु ख्यात के कथनानुसार इस चढ़ाई में अन्पसिंह

रपात और गोलकुंडे की चढ़ाई ने भी भाग लिया था। द्यालदास लिखता है— 'जव गोलकुंडे का स्वामी तानाशाह<sup>2</sup> (?) विद्रोही हो गया तो श्रोरंगज़ेव स्वयं सेना लेकर उसपर

गया, परंतु नौ मास तक गढ़ को घेरे रहने श्रीर गोलों की वर्षा करने पर भी, जब कोई फल न निकला तो वादशाह ने दीवान हस्तकां के पुत्र जुल्फ़िकारकां को, जो उन दिनों पेशावर में लड़ रहा था, सेना सहित दिल्ला में श्राने को लिखा। इसपर वह (जुल्फ़िकारखां) श्रनूपिंह को भी साथ लेता हुआ वड़ी सेना के साथ गोलकुंडे पहुंचा श्रीर उन दोनों ने उस युद्ध में काफ़ी भाग लिया। श्रनन्तर तानाशाह पकड़ा गया श्रीर श्रनूपिंह की वीरता के लिए वादशाह ने उस (श्रनूपिंह )का मनसव षढ़ाकर तीन हज़ारी कर दिया ।

ख्यात का उपर्युक्त कथन श्रितरंजित श्रवश्य है, परन्तु यह भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह सत्य से रहित नहीं है। गढ़ पर यहुत दिनों तक घेरा रहने पर भी विकल होने पर श्रिधिक संभव तो यही है कि बाहशाह ने सहायता के लिए श्रीर सेना बुलवाई हो। दिन्ए की श्रिधकांश चढ़ाइयों में श्रनृपसिंह शाही सेना के साथ था जैसा कि ऊपर

<sup>(</sup>१) सरकार; शॉर्ट हिस्टी झॉव् श्रीरंगज्ञय, ए० २७१- १ मनुकी; स्टोरिझा हो मोगोर—इर्विन-कृत झनुवाद, जि० २, ए० ३०१- १ मुंशी देवीत्रसाद; झौरंगज़ेय-नामा; भाग ३, ए० ४०-४६।

<sup>(</sup>२) संभव है तानाशाह से ख्यातकार का श्राशय गोलकुंडे के स्वामी श्रवुत्त-हसन से हो, क्योंकि वही उस समय गोलकुंडे का स्वामी था श्रीर फ़ारसी तवारीकों से श्रीरंगज़ेब का उसी पर जाना पाया जाता है।

<sup>(</sup>३) इसकी अन्य किसी तवारीख़ से पुष्टि नहीं होती।

<sup>(</sup> ४ ) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४८ ।

तिखा जा चुका है। इस घटना के पहिले ही श्रन्पसिंह की सक्सर में नियुक्ति हो गई थी, श्रतप्व पेशावर से सहायक सेना श्राने पर उसका भी साथ रहना श्रसंभव नहीं कहा जा सकता।

सन् जुल्स ३३ ( वि० सं० १७४६ = ई० स० १६८६) में बाद-शाह ने अमितयाज़गढ़ अदूनी की हकूमत पर अनूपसिंह को नियत किया । मुआसिरुल् उमरा (हिन्दी) से पाया जाता अनूपसिंह की आदूर्णों है कि वहां पहले राव दलपत बुंदेला था, जिसकी जगह पर वह (अनूपसिंह) भेजा गया । लगभग दो वर्ष वाद सन् जुल्स ३४ (वि० सं० १७४८ = ई० स० १६६१) में अनूपसिंह उस पद से हटा दिया गया ।

श्रनूपसिंह का पहला विवाह कुमारश्रवस्था में ही वि०सं०१७०६ फाल्युन विद २ (ई० स० १६४३ ता० ४ फ़रवरी) को उद्यपुर के महाराणा राज-सिंह की विहन के साथ हुआ था<sup>४</sup>। उस समय महाराणा ने श्रपने कुटुंच की और ७१ लड़िक्यों

<sup>(</sup>१) उमराए हन्द, ए० ६३।

<sup>(</sup> २ ) व्रजरत्नदास, मश्रासिरुल् उमरा ( हिन्दी ); ए० ६० ।

<sup>(</sup>३) उमराए हन्द, पृ० ६३ । व्रजरत्नदास, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी); पृ० ६०।

<sup>(</sup>४) शते सप्तदशे पूर्णे नवाख्येब्दे करोत्तुलां ॥

रूप्यस्य चक्रे या फाल्गुने कृष्णपद्यके ॥ १ ॥

द्वितीया दिवसे · · · · राजिसिंहो नरेश्वरः ॥

राज्ञो भूरियाकर्णनाम्नो जेष्ठाय सूनवे ॥ २ ॥

श्रनूपसिंहाय ददौ स्वसारं विधिना नृषः ॥

स्वत्रेभ्योदाद्वन्धुकन्या एकसप्तितसंमिताः ॥ ३ ॥

(राज्यशस्ति महाकाम्य; सर्ग ६) ॥

द्यासदास की गयात में वि० सं० १७३६ दिया है, जो निर्मूत है।

की शादी अन्पसिंह के कुटुंची राठोड़ों के साथ की। उसका दूसरा विवाह जैसलमेर के रावल अवैसिंह की पुत्री अतिरंगदे से वि० सं० १७२० ( ६० स० १६६३ ) में हुआ था। उसी वर्ष उसका तीसरा विवाह लड़मीदास सोनगरे की कन्या से गांव वाय में सम्पन्न हुआ। इनके अतिरिक्त उसके और भी कई राणियां थी, क्योंकि तंवर राणी का उसके साथ सती होना उसकी सत्यु स्मारक छत्री में लिखा है और स्वरूपसिंह को ख्यात में सीसोदिया हिरिसंह जसवंतिसिंहोत का दोहिता लिखा है । अन्पसिंह के पांच पुत्र—स्वरूपसिंह, सुजानसिंह, रूपसिंह, रुद्रसिंह और आनन्दिसह—हुए ।

वि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ सुदि ६ (ई०स० १६६ मता० मर्मई) रिववार भ

( भन्पसिह की बीकानेरवाली स्मारक छुत्री से )।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ४८।

<sup>(</sup>२) वही; जि०२, पन्न ४८।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात, जि॰ २, पृ॰ २००। द्यालदास ने केयल चार पुत्रों के नाम दिये हैं, उसकी ख्यात में रूपिसह का नाम नहीं हैं (जि॰ २, पृत्र ४२)। वीरिवनोद में भी चार पुत्रों के ही नाम हैं (भाग २, पृ॰ ४६६)। वांकीदास- कृत 'ऐतिहासिक वांतें' में भी चार ही नाम दिये हैं। उसमें एक पुत्र का नाम मुंदरिस दिया है (संख्या १०४३)। पाउलेट भी चार ही नाम देता है (गेज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४२)। टॉड ने केवल दो पुत्रों—मुजानिसह खोर स्वरूपिसह—के नाम दिये हैं (जि॰ २, पृ॰ ११३७), जो ठीक नहीं है, क्योंकि मुंहणोत नैण्सी की ख्यात से उसके पांच और खन्य से चार पुत्र होना स्पष्ट है।

<sup>(</sup>४) श्रीमन्नृपतिविक्तमादित्यराज्यात् सम्वत् १७५५ वर्षे शाके १६२० प्रवर्तमाने प्रथमज्येष्ठमासे शुक्लपचे तिथौ नवम्यां रवो ...... राठौडवंशावतंसश्रीकर्णसिहात्मजमहाराजाधिराजमहाराज श्री ३श्रीस्रनूपसिंहजीदेवाः श्रीजैसलमेरी स्नितरंगदेजीश्रीतुंवरजी ..... सह ब्रह्मलोकमगमत्।

मुंह्योत नैयासी की ख्यात में भी यही तिथि दी हैं (जि॰ २, ए॰ २००)।

घनूपसिंह की मृत्यु

को आदूर्णी' में अनूपिंह का देहांत हुआ। इस अवसर पर जैसलमेरी अतिरंगदे तथा तंवर राणी

## न्सती हुई।

- महाराजा श्रन्पसिंह के भाई केसरीसिंह, पद्मसिंह श्रीर मोहनसिंह

महाराजा के भाइयों की वीरता वड़े ही पराक्रमी हुए। ख्यातों श्रादि में उनकी षीरता की वहुतसी वातें लिखी हुई हैं, जिनमें से कुछ यहां लिखी जाती हैं—

केसरीसिंह—महाराजा कर्णसिंह का दूसरा पुत्र था। उसका उक्त महाराजा की कछवाही राणी के गर्भ से वि० सं० १६६८ (ई० स० १६४१) में जन्म हुआ था। केसरीसिंह की वीरता से प्रसन्न होकर वादशाह औरंग-ज़ेव ने, जब वह लाहीर की तरफ़ दाराशिकोह का पीछा कर रहा था, मार्ग में उसे मीनाकारी के काम की तलवार दी थी, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

कर्नल टॉड लिखता है—'केसरीसिंह ने एक वड़े शेर को वाहु-युद्ध में मार डाला था, जिसपर प्रसन्न होकर वाहशाह श्रोरंगज़ेब ने उसे चिचीस गांव (संयुक्त प्रांत में) जागीर में दिये थे। उसने दित्तण में रहते समय एक हन्शी सरदार को, जो वहमनी सेना का श्रफ़सर था, युद्ध में धीरतापूर्वक मारा था<sup>3</sup>।'

हि॰ स॰ १०७८ ( वि॰ सं॰ १७२४ = ई॰ स॰ १६६७ ) में चंगाल की तरफ फ़िसाद होने पर वह आमेर के राजा रामसिंह आदि सहित

<sup>(</sup>१) दयालदास ( ख्यात; जि॰ २, पत्र ४२), वांकीदास ( प्रेतिहासिक वार्ते; संप्या ११७), मंशी देवीनसाद ( राजरसनामृत; ए॰ ४६), पाउलेट ( गेज़ेटियर क्रॉव् दि वीकानेर स्टेट; ए॰ ४२) तथा श्रसीकिन (राजपूताना गेज़ेटियर; पृ॰ ३२२) ने श्रन्पिंसह की मृत्यु श्रादृणी में होना लिखा है। व्रजरनदास-कृत 'मझासिरुल् उमरा' के श्रनुसार वादणाह श्रोरंगज़ेव के ३४ वें राज्यवर्ष में श्रन्पिंसह श्रादृणी की श्राध्यस्ता से हटा दिया गया था, जैसा कि उपर लिखा जा चुका है ( देखो ए॰ २७२)। संभवतः भी हे से वह फिर वहीं वहाल कर दिया गया हो।

<sup>(</sup>२) टॉइ: राजस्थान: जि॰ २, पृ॰ ११३६, दि॰ १।

वहां भेजा गया<sup>9</sup>। वह वादशाह श्रीरंगज़ेव के समय दिवाण में ही रहा श्रीर वहां के युद्धों में उसने वड़ा भाग लिया। वि० सं० १७४१ चैत्र विद ३ (ई० स० १६८४ ता० १३ मार्च ) शुक्रवार को उसका देहांत हो गया<sup>9</sup>।

पद्मसिह—महाराजा कर्णसिंह का तीसरा पुत्र था। उसका उक्त महाराजा की हाड़ी राणी स्वरूपदे से वि० सं० १७०२ वैशाख सुदि = (ई० १६४४ ता० २२ अप्रेल) को जन्म हुआ था। उसकी वीरता और अतुल पराक्रम की कई गाथाएं प्रसिद्ध हैं। वह भीधमीतपुर, समूनगर आदि के युद्धों में अपने भाई केसरीसिंह के साथ रहकर औरंगज़ेव के पत्त में लड़ा था। ऐसी प्रसिद्ध है कि शाहज़ादे दाराशिकोह के मुक्तावले में जब खजवा के युद्ध में विजय पाकर सब लोग शाही सेना में पहुंचे, उस समय वादशाह औरंगज़ेव ने केसरीसिंह और पद्मसिह का यहां तक सम्मान किया कि अपने कमाल से उनके बक्तरों की चूल को भाड़ा। फिर वादशाह ने उसको दित्तण में नियत किया, जहां अपने थिता और भाई अनुपसिंह के साथ रहकर उसने कई बार बीरता कें जौहर दिखलाये। वि० सं० १७२=(ई० स० १६७२) में जब उसका छोटा भाई मोहनसिंह,शाहज़ादे मुअल्ज़म के साले मुहम्मदशाह मीर तोज़क (जो घहां का कोतवाल था) के साथ भगड़ा होने पर औरंगावाद मे मारा गया तो पद्मसिंह ने कोधित होकर दीवान-खाने में पहुंच मुहम्मदशाह को मार डाला। उसके वढ़े हुए कोध को

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, पृ० ७००।

<sup>(</sup>२) · · · · · ऋथास्मिन् शुमसंवत्सरे · · · · १७४१ चेत्रविद ३ शुक्रवारे महाराजाधिराजमहाराजश्रीकर्णासिंह जीतत्पुत्रो महावीरः द्वात्रधर्म- निष्ठः महाराजश्रीकेसरीसिंह जीवर्मा द्वाभ्यां धर्मपद्वीभ्यां · · · · · · सह देवलोकमगमत्

<sup>(</sup> मूल लेख की नक़ल से )।

दयालदास की ख्यात (जि॰ २, पृत्र ४७) तथा पाउलेट के गैज़ेटियर घाँच् दि बीकानेर स्टेट (पृ॰ ४४) में वि॰ सं॰ १७२७ में कांगई में उसकी मृत्यु होना जिला है, जो डीक नहीं है।

देख किसी का साहस उसे रोकने का नहीं हुआ और जितने भी शाही सेवक वहां विद्यमान थे भाग गयें ।

इस घटना के सम्बन्ध में कर्नल टॉड ने लिखा है—'पद्मसिंह की सलवार के प्रहार से दीवानखाने का खंभा (?) तक दूट गया। जयपुर श्रीर जोधपुर के राजा उसके पद्म में हो गये तथा वे इस घटना से शाहज़ादे की छावनी छोड़ वीस मील दूर चले गये। शाहज़ादे ने उनको बुलाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा, परंतु जब वे नहीं श्राये, तब स्वयं शाहज़ादा जाकर उनको लौटा लायां।

द्विण में तापती (तापी) नदी के तट पर मरहटों से युद्ध होने पर पद्मसिंह वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ, सावंतराय और जादूराय नामक सरहटा वीरों को कई आदिमयों सिहत मारकर वि० सं० १७३६ चैत्र पिद १२ (ई० स० १६=३ ता० १४ मार्च) को परलोक सिधारा।

उसके बीरतापूर्वक युद्ध कर प्राण त्याग करने की शाही दरबार में चड़ी ख्याति हुई और सन् जुलूस २६ ता० १७ रवीउस्सानी (हि॰ स॰ १०६४=वि० सं० १७४० वैत्र सुदि ४=ई० स० १६८३ ता० ४ अप्रेल) को स्वयं घादशाह ने फ़रमान भेज महाराजा अन्पत्तिह के प्रति अत्यन्त ही सहाजुभूति प्रकट करते हुए लिखा—"पद्मसिंह जो अपने सहयोगियों में सबैश्रेष्ठ और उमरावों में शिरोमणि था, राजभिक्त एवं अनुपम बीरता के साथ युद्ध करता हुआ रणचेत्र में वीर-गति को प्राप्त हुआ। यह समाचार सुन हमें वहा भारी दु:ख हुआ है, परन्तु उस स्वार्थत्यागी

<sup>(</sup>१) जोनाधन स्कॉट, हिस्ट्री घाँव् ढेक्सन, जि॰ २, पृ० ३०।

<sup>(</sup>२) टॉह; राजस्थान, जि० २, पृ० ११२६, टि० १ १

<sup>(</sup>३) ...... अथािसमन् संवत् १७३६ चैत्रकृष्णपद्धे द्वादश्यां महाराजािधराजमहाराजशिकणीिसहजीतत्पुत्रोदानवीरो युद्धशूरो महाराजपद्म-सिंहजी एक्रया धर्मपतन्या सह ....देवलोकमगमत् .....

<sup>(</sup> मूख केल की नक्षक से )

धीर ने अपने सम्राट् के लिए युद्धत्तेत्र में प्राण त्याग किया है, अतः उसकी मृत्यु धन्य और गौरवपूर्ण हुई है, यही समकता चाहिये।"

कर्नल पाउलेट लिखता है—'पर्कासिंह वीकानेर का सर्वश्रेष्ठ वीर था श्रीर जनता के हृदय में उसका वही स्थान है, जो इंग्लैंड की जनता के हृदय में रिचर्ड दि लायन हार्टेड्' (सिंह-हृदय रिचर्ड) का है ।'

घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ाते हुए पद्मसिंह का एक वड़े सिंह को खल्लम से मारने का एक चित्र चीकानेर में हमारे देखने में आया। यह चित्र प्राचीनता की दृष्टि से दो सौ वर्ष से कम पुरानानहीं है। उस(पद्मसिंह) की वीरता की गाथाएं कपोलक िएत नहीं कही जा सकतीं और निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह चीकानेर के राजवंश में बड़ा ही पराक्रमी घोड़ा हो गया है।

सकेला की बनी हुई उसकी तलवार श्राठ पींड धज़न की तीन फ़ुट ११ इंच लंबी श्रीर ढाई इंच चौड़ी है। उसके शस्त्राभ्यास का खांडा (खङ्ग ) पच्चीस पींड बज़न का चार फुट छः इंच लंबा श्रीर ढाई इंच चौड़ा है, जिसको श्राजकल का पहलवान सरलता से नहीं चला सकता। ये दोनों

<sup>(</sup>१) इंगलेंड का वादशाह रिचर्ड प्रथम सिंह-हृद्य रिचर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। यह विजयी विलियम की पौत्री मिटल्डा का पौत्र श्रीर वादशाह हेनरी द्वितीय का तीसरा पुत्र था। इसने ई० स० ११ म्ह से ११ हह तक राज्य किया। यह पक्षा सिपाही था और अपनी वीरता, साहसप्रियता, शारीरिक बल तथा सैनिक-पराक्षम के लिए पूरोप भर में प्रसिद्ध था। इसका सारा जीवन युद्ध करने में ही यीता। ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थ जेरुसेलम उस समय मुसलमानों के अधिकार में था। उसे उनके हाथों से छुवाने के लिए जो तीसरा क्रूसेड (धर्मयुद्ध) हुआ, उसमें रिचर्ड ने प्रमुख भाग लिया था। वहां इसने बढ़ी बहादुरी तथा साहस का पारिचय दिया, पर आपस की फूट के कारण कोई फल न निकला। लौटते समय वह अपने शत्रु जर्मनी के सम्राट् के हाथ में पढ़ गया। वहां बहुत दिनों तक केंद्र रहने के बाद, बहुत बढ़ी रक्षम देने पर कहीं इसका छुटकारा हुआ। चालुज दुर्ग के घेरे में कंधे में तीर लगने से ४२ वर्ष की अवस्था में, इसका देहांत हुआ था।

<sup>(</sup>२) रैाज़ेटियर झॉव् दि बीकामेर स्टेट; ४० ४२।

वीकानेर के शस्त्रागार में सुरिच्चत हैं श्रीर दर्शनीय वस्तु हैं। पद्मसिंह तल-वार चलाने में वड़ा निपुण था, जिसके लिए यह दोहा प्रसिद्ध है—

# कटारी अमरेस री, पदमे री तरवार । सेल तिहारो राजसी, सरायो संसार ।।

मोहनसिंह—महाराजा कर्णसिंह का चतुर्थ पुत्र था। उसका जन्म वि॰ सं॰ १७०६ चेत्र सुदि १४ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १७ मार्च) को हुआ था। शाहज़ादा मुझज्ज़म उस(मोहनसिंह) पर झत्यन्त ही कृपा श्रीर स्नेह रखता था। इस कारण शाहज़ादे के सेवक उससे डाह रखते थे श्रीर उसको झपमानित करने का झवसर ढूंढते थे। श्रीरंगाबाद में वि॰ सं॰ १७२० (ई॰ स॰ १६७२) में उसका शाहज़ादे के साले मुहम्मदशाह मीर तोज़क (जो कोतवाल था) से एक दिन भगड़ा हो गया, जिसने भीषण रूप धारण किया। इस सम्बन्ध में जोनाथन स्कॉट लिखता है—

'शाहज़ादे के साले मुहम्मद्शाह मीर तोज़क का हिरन भागकर मोहनसिंह के डेरे की तरफ़ चला गया था, जिसको मोहनसिंह के सेवक पकड़कर अपने डेरे में ले गये। उसको यह मालूम नहीं था कि यह हिरन किसका है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मोहनसिंह अन्य सेवकों के साथ शाहज़ादे के दीवानखाने में वैठा हुआ था तो मुहम्मदशाह उसके पास गया और भला तुरा कहने लगा। मोहनसिंह ने कहा में अपने स्थान पर जाते ही हिरन तुम्हारे यहां पहुंचा दूंगा, परन्तु इससे उसे संतोष नहीं हुआ और उसने कहा कि हिरन को अभी का अभी मंगवा दो, नहीं तो में तुम्हें उठने न दूंगा। मोहनसिंह इसपर कुद्ध होकर खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। दोनों तरफ़ से तलवारें चलने लगीं, जिससे दोनों के वढ़े घाव लगे। अंत में शाहज़ादे के कितनेक सेवक मोहनसिंह की तरफ़ दोंड़े। उस समय मोहनसिंह रक्त बहुने से निस्तेज होकर दीवान खाने के थंभे के सहारे खड़ा था। एक दूसरे आदमी ने उसके सिर पर महार किया, जिससे घह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गया।

'मोहनसिंह का यहा भाई पद्मसिंह, जो दीवानखाने की दूसरी तरफ़ पैठा हुआ था, अपने भाई के घायल होने का समाचार सुन दौड़ा और अपनी तलवार के एक प्रहार से ही उसने मुहम्मदशाह का काम तमाम कर दिया', जिसपर शाहज़ादे के नौकर घवराकर इधर उधर भाग निकले। पद्मसिंह, मुहम्मदशाह के पास खड़ा रहा और उसने यह निश्चय किया कि इसको कोई उठाने के लिए आवे तो उसको भी मार डालूं। फिर उसके भाई (मोहनसिंह) के यहुत से राजपूत पालकी लेकर आ पहुंचे, जिसमें वे मोहनसिंह को, जो अब तक जीवित था, रखकर ले चले। अनन्तर शाहज़ादे ने वहां आकर आहा दी कि मोहनसिंह को मारनेवाले की पूरी जांच की जावे, किन्तु नौकरों ने उसे छिपा दिया। पद्मसिंह को यह भय था कि शाहज़ादा मुक्त पर नाराज़ होगा, तो भी वह वहां से नहटा। इतने में राजा रायसिंह सीसोदिया (टोड़े का), जो पांच हज़ारी मनसवदार था, आ पहुंचा और उसको मोहनसिंह के डेरे मे ले गया। मोहनसिंह का डेरे पहुंचने

(१) सिंढायच द्यालदास ( ख्यात; जि॰ २, पत्र १२ ) भौर कर्नल पाउलेट (गैज़ोटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४२) लिखते हैं कि मोहनसिंह धौर मुहम्मदशाह के बीच मनदा होने का हाल मुनकर पद्मसिंह दौड़कर पहुंचा और उसने मोहनसिंह को ज़मीन पर पढ़ा हुआ देखकर कहा कि तुम चीर होकर इस तरह कायरों भी भांति क्यों पढ़े हो ? तब मोहनसिंह ने कहा कि मेरे पीठ पर के घावों को देखो । मुक्ते घायल करनेवाला कोतवाल अभी ज़िन्दा है । इसपर पद्मसिंह तलवार खींच थंभे के पास खड़े हुए कोतवाल पर टूट पढ़ा और एक ही प्रहार में उसे मार डाला। प्रासिंह भी इस फुर्ती और वीरतापूर्ण प्रहार पर किसी किव ने ऐसा कहा है—

एक घड़ी स्रालोच, मोहन रे करतो मरण । सोह जमारी सोच, करतां जातो करणवत ॥

भावार्थ — मोहनसिंह के मरण पर यदि एक घड़ी भर भी विचार करता रह

इसका आशय यह है कि यदि उस समय पदासिंह एक घड़ी भर की भी देर कर देता तो मोहनसिंह का हत्याकारी आग जाता, जिससे वह उसका यदला फिर नहीं के सकता था और जीवन पर्यन्त उस(प्रासिंह)को यही सोच बना रहता कि मैंने अपने आई मोहनसिंह का बदबा नहीं लिया। के पूर्व ही देहांत हो गया श्रीर उसकी एक स्त्री सती हुई। '

वीकानेर के देवी कुंड पर उसकी स्मारक छन्नी है, जिसमें वि॰ सं॰ १७२८ चैत्र सुदि ७ (ई॰ स॰ १६७१ ता॰ ७ मार्च ) को उसका देहांत होना लिखा है ।

वैसे तो अन्पिंह के पहिले बीकानेर के कई शासकों—रायिंह, कर्णिसिंह आदि—की अवृत्ति विद्याप्रेम की ओर रही थी, परन्तु उसका विकास अन्पिंसह में अधिक हुआ था। अन्पिंसह का विवातुराग वह जैसा बीर था वैसा ही संस्कृत और भाषा का विद्वान, विद्वानों का सम्मानकर्त्ता एवं उनका आश्रयदाता था। उसने स्वयं मिन्न-भिन्न विपयों पर संस्कृत में कई अन्थ निर्माण किये थे, जिनमें 'अन्पिंविवेक अं (तंत्रशास्त्र), 'कामप्रबोध अं (कामशास्त्र), 'श्राद्धप्रयोग चिन्तामणि' और 'गीतगोविन्द' की 'अन्पोदय'नाम की टीका का निश्चय रूप से पता

यह प्रनय काश्मीर राज्य के पुस्तक भण्डार में है । डाक्टर एम० ए० स्टाइन; केटेकॉग् ऑव् दि संस्कृत भैन्युस्किप्ट्स इन दि रघुनाथ टेग्पल लाइबेरी ऑव् हिज हाइनेस दि महाराजा ऑव् जम्मू एण्ड काश्मीर; ए० २८०-८१, संख्या १२८१।

<sup>(</sup>१) जोनाथन स्कॉट, हिस्ट्री श्रॉव् डेक्कन; जि॰ २, प्र॰ ३०।

<sup>(</sup>२) ·····संवत् १७२८ चैत्रमासे शुक्लपचे सप्तम्यां ···· श्रीकर्णिसेंहजीतत्पुत्रमहाराजश्रीमुहर्णिसंहजीवमी एकया धर्मपत्न्या सह देवलोकमगमत् ···· ।

<sup>(</sup>३) माफ्रेन्ट, कैटेलॉगस् कैटेलॉगरम्; भाग १, ए० १८।

<sup>(</sup>४) डॉक्टर राजेन्द्रजाल मित्र, कैटेलॉग् श्रॉव् संस्कृत मन्युस्किप्ट्स इन दि लाइवेरी श्रॉव् हिज हाइनेस दि महाराजा श्रॉव् बीकानेर; ए० १३२, संख्या ११३३। श्राफे्टर; कैटेलॉगस् केटेलॉगरम; भाग १, ए० १३।

<sup>(</sup>१) वही; ए० ४७१, संख्या १०१३ । श्राफ्रेक्ट; कैटेलॉगस् कैटेलॉगरम् भा० १, ए० ६६६ ।

<sup>(</sup>६) श्रीमद्राजाधिराजेंद्रतनयोऽनूपभूपितः । व्याचक्रे जयदेवीयं सर्गोऽगात्तद्द्वितीयकः ॥

चलता है। उसके आश्रय में कितने ही संस्कृत के विद्वान् रहते थे, जिन्होंने उसकी आह्वा से श्रनेक विषयों के संस्कृत अन्थ लिखकर उसका नाम अमर किया। उन विद्वानों के लिखे हुए बहुत से अन्थ अब भी उपलब्ध होते हैं। श्रीनाथ सूरि के पुत्र विद्यानाथ (वैद्यनाथ) सूरि ने 'ज्योतपित्ति सार'' (ज्योतिष ), गंगाराम के पुत्र मिण्राम दीन्तित ने 'अनूपव्यवहार-सागर'' (ज्योतिष ), 'अन्पविलास अप धर्माम्बुधि' (धर्मशास्त्र), भद्रराम

## (१) नत्वा श्रीमदनूपसिंहनृपतेराज्ञावशादद्मुतं वच्येशेषविशेषयुक्तिसिहतं ज्योत्पित्तसारंपरं ॥ २ ॥

इति श्रीमित्रिखिलभूपालमौलिमालामिलन्मुकुटतटनटन्मरीचिमञ्जरी-पुञ्जिपञ्जिरतमञ्जुपादाम्बुजयुगलप्रचर्रडमुजदर्गडचरिङकाकर्ग्यकुर्गडिलत-कोदर्गडतार्गडवाखर्गडवरदृदखरिडतारिमुर्गडपुर्गडरीकमरिडतमहीमंडला-खर्गडलमहाराजाधिराजश्रीमदनूपिसंहभूपाज्ञया कारितेस्मिन् सकलागमा-चार्यश्रीमत्श्रीनाथसूरिसूनुविद्यानाथिवरचितेज्योत्पत्तिसारे वासनाध्यायः समाप्तः।

डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र, कैटेलॉंग् झॉव् संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइयेरी झॉव् बीकानेर; ए० ३०७, संख्या ६६१।

(२) कुर्वे श्रीमदनूपसिंहवचनात् स्पष्टार्थसंसूचकम् । चक्रोद्धारमहं मुहूर्त्तविषये विद्वज्जनानां मुदे ॥

इति श्रीगङ्गारामात्मजदीचितमिण्रामविरचिते स्रनूपव्यवहारसागरे नानाऋषिसम्मता ग्रहमुहूर्त्तचक्रोद्धाराख्या दशमी लहरी समाप्ता । षही, पृ॰ २६०, संख्या ६२२।

(३) यह पुस्तक श्रलवर के राजकीय पुस्तकालय में भी है।

डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र, केटेलॉग श्रॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्स् इन दि लाइयेरी भॉव् बीकानेर; पृ॰ ३६०, संख्या ७७८। श्राफ्रेन्ट; केटेलॉगस् केटेलॉगरम्, भाग १, पृ॰ १८। पिटसेन, केटेलॉग श्रॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्स् इन दि लाइयेरी भॉव् दिज्ञ हाइनेस दि महाराजा भाव् भलवर, पृ॰ ४४, संख्या १२४१। ने 'श्रयुतलक्तहोमकोटिप्रयोग'' (यज्ञ विषयक), श्रनन्तभट्ट ने 'तीर्थरत्ना-कर'' श्रौर श्वेतास्वर उद्यचन्द्र ने 'पाणिडत्यद्र्पण्" नामक श्रन्थों की रचना की थी। उस( श्रन्पसिंह )को राजस्थानी भाषा से भी बड़ी प्रीति थी, जिससे उसने श्रपने पिता के राजत्वकाल में ही 'श्रकसारिका" (सुश्रा

## ( १ ) इति प्रहयज्ञत्रयसाधारणविधिः।

इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजानूपसिंहाज्ञया होमिगोपनामकमद्र-रामेण ऋयुतहोम-लच्चहोम-कोटि-होमास्तथाधर्वग्णप्रयोगाश्च ॥

डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग झॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइवेरी झॉव् वीकानेर ए० ३६४, संख्या ७८८।

(२) इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमन्महाराजान्यसिंहस्याज्ञया मी-मांसाशास्त्रपाठिना यदुसूनुना स्ननन्तमद्देन विरचिते तीर्थरत्नाकरे सकलतीर्थ-माहात्म्यनिरूपणं नाम कल्लोलः ।

वहीं; पृष्ठ ४७७, संख्या १०२४।

(३) इति सूर्यवंशावतंससदसत्ययोवि(वि)वेचनराजहंसमहारा[ज] श्रीमदनूपिसहदेवेनाज्ञतेन श्वेतांवरोदयचंद्रेण संदर्शिते पांडित्यदर्पणे प्रज्ञा-मुकुटमंडनादशों नाम नवमः प्रकाशः ।

सी॰ डी॰ दलाल; ए केटेलॉग श्रॉव् मैनुस्किप्ट्स् इन वि जैन भन्डार्स ऐइ जैसलमेर; ए॰ ४६ (गायकवाद् थोरिएन्टल सिरीज़; संख्या २१)।

(४) करिप्रणांम श्रीसारदा अपणी वुद्धि प्रमांण ।
स्वारिक वात्ती करूं द्यो मुक्त अत्तर दान ॥ १ ॥
विक्रमपुर सुहांमणो सुख संपित की ठौर ।
हिंदूस्थान हींदूधरम श्रेसो सहर न और ॥ २ ॥
तिहां तपे राजा करण जंगळ को पितसाह ।
ताको कुंवर अनोपसिंह दाता सूर दुवाह ॥ ३ ॥
जोधवंस आखे जगत वंस राठोड़ विख्यात ।
अजे विजे थी ऊपना गोमती गंगामात ॥ ४ ॥

यहोत्तरी) की यहत्तर कथाओं का भाषानुवाद किसी विद्वान से कराया। खेद का विषय है कि उक्त विद्वान ने उस पुस्तक में कहीं अपना नाम नहीं दिया। उसके कुंवरपदे में ही उसकी प्रशंसा में चारण गाडण वीरभाण ठाकुरसीओत ने 'वेलिया' गीतों में 'राजकुमार अनोपसिंह री वेल' की रचना की । इसके गीतों की संख्या ४१ है। किर उसके राज्य समय में 'वैताल पचीसी' की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद हुआ तथा जोशीराय ने शुकसारिका की कथाओं का संस्कृत तथा मारवाड़ी कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में 'दंपतिविनोदं नाम से अनुवाद किया। इस प्रन्थ

तिरा मोकुं आग्या दई सुप्रसन हुइकै एह । संस्कृत हुंती वारिता सुख संपति करि देह ॥ ५ ॥ [हमारे संग्रह की प्रति से ]।

- (१) टेसिटोरी; ए बिस्किप्टिन कैटेलॉग झाव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैतु-स्किप्ट्स्; सेक्शन २, पार्ट १, प्र० ६०, बीकानेर ।
  - (२) प्रणामूं सरसती माय वले विनायक वीनवूं।
    सिध बुद्ध दिवराय सनमुख थाये सरस्वती।। १।।
    देश मरूधर देव नवकोटी मैं कोट नव।
    बीकानेर विशेष निहचै मनकर जांग्ज्यो।। २।।
    राज करें राठोड़ करण स्रसुत करण रौ।
    मही चत्रीयां शिर मोड़ चत्रवट खुमांणो खरौ।। ३॥।

•••••।। वारता ।। दिश्चर्या देशा दे विषे प्रस्थानपुर नगर । तठे विक्रमादित्य उजेगी नगरी रो धर्मी राज्य करे छै ••••।

> ( देसिटोरी, ए दिस्किप्टिय कैटेलॉग बॉव् वार्डिक एगढ हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्, सेक्शन १, पार्ट २, ४० ४०-१ बीकानेर )।

(३) समरूं देवी सरस्वती मत विस्तारण मात । वीणा पुस्तक धारणी विघ्न हरण विख्यात ॥ १॥ गणपति वंद् चरण जुग में पुरुषों तथा स्त्रियों के दूषणों का चित्रण किया गया है। इनके म्रितिरिक्त उस (म्रमूपसिंह) की आज्ञा से 'दूहा रत्नाकर'' नाम से शंगाररस-पूर्ण तथा अलग-अलग विषयों के दोहों का संग्रह हुआ। महाराजा अनूपसिंह के आश्रय में ही उसके कार्यकर्ता नाज़र आनन्दराम ने श्रीधर की टीका के आधार पर गीता का गद्य और पद्य दोनों में श्रमुवाद किया?।

वीकानेर सुहावणो दिन दिन चढ़तौ दौर । हिन्दुस्थान मृजाद हद नव कोटी सिर मौर ॥ ३ ॥ राज करे राजा तिहां कमधज भूप अनूप । सकवंधी करणेससुत राठौड़ां कुल रूप ॥ ४ ॥ देस राज सुभ देख कैं मन मैं भयो हुलास । दंपतिविनोद की वार्ता कहिस कथा सविलास ॥ ५ ॥

।। श्रथ कथा प्रारंभते ।। श्रेकदा प्रस्थावै श्रावू विपे विदग्धर्मण हुसै नाम स्वौ रहे । माहा चतुर ग्याता । सर्व सासत्र प्रवीण । सासत्र जोवतां सांभलतां वैराग कपनी जो सी संसार बंधनौ कारण है । .....

- ( टेसिटोरी, ए डिस्किप्टिव कैटेलॉग भॉव् वार्डिक एगड हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्; सेक्शन ३, पार्ट २, ए० ४१ बीकानेर )।
- (१) टेसिटोरी, ए डिस्किप्टिव कैटेलॉग झॉव् वार्डिक एउड हिस्टोरिकत मैडिंग् स्किप्ट्स्; सेक्शन २, पार्ट १; ए० ३१ वीकानेर ।
- (२) इस पुस्तक की वि॰ सं॰ १८८३ की लिखी एक प्रति वयाना (भरतपुर राज्य ) के बोहरा छाज्राम सनाव्य बाह्यण के यहां मेरे देखने में धाई । इसमें १६७ पत्रे हैं। इसका प्रारंभिक श्रंश नीचे लिखे श्रनुसार है—

ॐ श्रीगरोशाय नमः ॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रीगुरुपरमाहमने नमः ॥ ग्रथ भगवद्गीता भाषा संयुक्त लिख्यते ।

॥ दोहा ॥

हरगौरी गणेश गुरु, प्रणवीं सीस नवाय । गीता भाषारथ करों, दोहा सहित बनाय ॥ १ ॥ श्रमूपसिंद जैसा विद्वान् था वैसा द्दी संगीतक्व भी था। श्रक्यर, जहांगीर श्रोर शाहजहां के दरवार में संगीतवेत्ताश्रों का वट्टा श्रादर रहा, परन्तु श्रोरंगज़ेव ने गद्दी पर वैठने के वाद धार्मिक ज़िद में पट्कर श्रपने दरवार से संगीत की चर्चा उठादी। तव शाही दरवार के संगीतवेत्ताश्रों ने जयपुर, वीकानेर श्रादि राज्यों में जाकर श्राश्रय लिया। उस समय शाहजहां के दरवार के प्रसिद्ध संगीताचार्य जनार्दनभट्ट का पुत्र भावभट्ट (संगीतराय) श्रमूपसिंह के दरवार में जा रहा, जहां रहते समय उसने 'संगीतश्रनूपांकुश','

सुथिर राज विक्रम नगर, तृपमिन तृपति अनूप।
थिर थाप्यो परधान यह राज सभा को रूप।। २।।
नाजर आनंदराम के, यह उपज्यो चित चाय।
गीता की टीका करों, सुनि श्रीधर के भाव।। ३।।
गीता ज्ञान गंभीर लाति, रची जू आनंदराम।
कृष्णचरण चित लागि रह्यो, मन में आति आभिराम।।।।।
आनंदन उच्छव भयो, हरिगीता अवरेपि।
दोहारथ भाषा करी, वानी महा विशेष।। १।।

धतराष्ट्र उवाच ॥ धतराष्ट्र पूछते हैं ॥ संजय सौं कि हे संजय धर्म की चेत्र ऐसी जु कुरुचेत्र ॥ ताविषे एकत्र भये हैं ॥ अरु युद्ध की इच्छा करते हैं ॥ ऐसे मेरे अरु पांडव के पुत्र कहा करत भये ॥ दोहा ॥ धर्मचेत्र कुरुचेत्र में, मिले युद्ध के साज । संजय सो """ ( आगे एक पंक्ति जाती रही है । फिर धर्म चेत्रे """ : संस्कृत श्लोक है । इसी तरह संपूर्ण गीता का गद्य और पद्य में अनुवाद है )।

नाज़र श्रानन्दराम महाराजा अनुपर्सिंह का मुसाहिय था। उसके पीछे वह महा-राजा स्वरूपसिंह तथा महाराजा सुजानसिंह की सेवा में रहा, जिसके समय में वि॰ सं॰ १७८१ चैत्र विद ८ ( ई॰ स॰ १७३३ ता॰ २६ फ़रवरी ) को वह मारा गया।

> (१) स्तोकं मुद्रामुरीकृत्य सा[र्घ]वर्षत्रयात्मिका । श्रीमदनूपसिंहस्याच्च[ज्ञ]या ग्रंथद्वयं कृतं ॥ २ ॥ एकोनूपविज्ञासाख्यानूपरतांक[क्]रः परः । श्रनूपांकुशनामायं ग्रंथो निःपाद्यतेषुना ॥ ३ ॥

'अन्पसंगीतिवलास'', अन्पसंगीतरत्नाकर'', 'नष्ठोहिष्टप्रवोधकध्रोपद् टीका<sup>3</sup>' आदि प्रन्थों की रचना की । इनके अतिरिक्त और भी ग्रंथ स्वयं

इति चक्रविष्प्रवंधः इति श्रीमद्राठवृ[ड]कुलिदनकरमहाराजा-घराजश्रीकर्णसिंहात्म[ज]नयश्रीविराजमानचतु[ः]समुद्रमुद्राविच्छन्नमिदिनी-प्रतिपालनचतुरवदान्मना[न्यता]तिशयनिर्जितिचतामिणस्वप्रतापतापितारि-वगा[ग]घम्मीवतारश्रीमहाराजाघिराजश्रीमदनूपसिंहप्रमा[मो]दितश्रीमहीमहे-[न्द्र]मौलिमुकुटरत्निकरण्नीराजितचरण्कमलश्रीसाहजा[साहिजहां]समा-मंडनसंगीतरायजनार्दनमदांग[मट्टांग]जागुष्ट[नुष्टु]प् चक्रवर्ती संगीतरायभाव-मट्टविरचिते संगीतानूपांकुशे प्रवंघाध्यायः समाप्तः चतुर्थे

यह प्रनथ काश्मीर राज्य के पुस्तक भंडार में है।

डॉक्टर स्टाइन; कैटेलॉग झॉव् दि संस्कृत मैनुस्किष्ट्स इन दि रघुनाथ टेम्पल लाइबेरी झॉव् हिज़ हाइनेस दि महाराजा झॉव् जम्मू एएड काश्मीर; पू॰ २६७, संस्था १९१४।

(१) इति श्रीमद्राठोरकुलादिनकरमहाराजाघिराजश्रीकर्णसिंहात्मज-जयश्रीविराजमानचतुःसमुद्राविच्छन्नमेदिनीप्रतिपालनचतुरवदान्यातिश्य-निचितचिन्तामिणस्वप्रतापतापितारिवर्गघम्मीवतारश्रीमदनूपसिंहप्रमोदित-श्रीमहीमहीन्द्रमौलिमुकुटरत्निकरण्नीराजितचरण्कमलश्रीसाहिजहांसमा-मण्डनसङ्गीतराजजनाईनमट्टाङ्गजानुष्टुप्चक्रवर्त्तिसङ्गीतरायमावभट्टविरचिते-ऽनूपसङ्गीतविलासे नृत्याघ्यायः समाप्तः ॥

डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग झॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइयेरी झॉव् वीकानेर; ए० ४१०, संख्या १०६१।

- (२) देखो कपर १० २८१ टिप्पण १।
- (३) इति श्रीमात्रमष्टसङ्गीतरायानुष्टुप्चऋवितिविरचितनष्टोदिष्टप्रवेश-घक्रप्रोपदटीका समाप्ता ।

दाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग झॉव् दि संस्कृत मेनुस्किप्ट्स् इन दि लाइबेरी झॉव् वीकानेर; ए० ४१४, संख्या १०६७। महाराजा श्रनूपिसह के रचे हुए श्रथवा उसके दरवार के विद्वानों के वनाये हुए माने जाते हैं", जिनका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सका।

(१) मुंशी देवीपसाद ने स्वयं महाराजा के वनाये हुए ग्रन्थों की नामावछी में नीचे लिखे हुए नाम दिये हैं—

सन्तानकल्पबता (वैद्यक)।
विकित्सामानतीमाना (वैद्यक)।
सम्रहरत्नमाना (वैद्यक)।
सन्परत्नाकर (ज्योतिष)।
सन्परत्नाकर (ज्योतिष)।
सन्पमहोद्दाध (ज्योतिष)।
संगीतवर्तमान (संगीत)।
संगीतानूपराग (संगीत)।

जम्मीनारायणस्तुति (वैष्णवपूजा)।
जम्मीनारायणपूजासार (छन्दोबद्ध,
वैष्णवपूजा)।
सांवसदाशिवस्तुति (शिवपूजा)।
कौतुकसारोद्धार (राजविनोद)।
संस्कृत व भाषा कौतुक।

नीति प्रनथ---

महाराजा के आश्रय में वने हुए प्रंथों के नीचे जिखे नाम भी दिये हैं— धर्माशास्त्र ""महाशान्ति, रामभट कृत । शान्तिसुधाकर, विद्यानाथसूरि-कृत ।

कर्मा-विपाक ···· करली स्र्यांरुणस्य टीका, पन्तुजीभट-कृत । वैद्यक ···· श्रमृतमंजरी, होसिंग भट्ट-कृत । शुभमंजरी, श्रम्वकभट्ट-कृत ।

ज्योतिप · · · · अन्पमहोदिध — वीरिसिंह ज्योतिपराट्-कृत । श्रनूपमेघ — रामभट्ट-कृत ।

संगीत·······संगीतिवनोद, भावभट्ट-कृत । संगीतश्रनूपोद्देश्य, रघुनाथ गोस्वामी-कृत ।

विष्णुपूजा .... नाना छुन्दों में श्रीलष्मीनारायण्स्तुति — शिव पिखत कृत ।

शिवपूजा---रुद्रपति, रामभट्ट-कृत । शिवताण्डव की टीका, मीलकंठ-कृत । अन्पकौतुकार्यय, रामभट्ट-कृत । यन्त्रकस्पद्रम, विद्यानाथ-कृत । भी विद्याप्रेम का प्रस्कुरण हुम्रा था। उसके दरवार में साहित्य सेवियों का वड़ा सम्मान होता था और स्वयं उसने भिन्न-भिन्न विपयों पर संस्कृत तथा भाषा में कई प्रन्थ लिखे थे। साथ ही म्रान्य विद्वानों ने भी उसके आश्रय में रहकर म्रोनकों प्रन्थों का निर्माण किया म्राथवा उनपर टीकाएं बनाई।

श्रीरंगज़ेव ने धार्मिक कट्टरता के कारण श्रपने दरवार से संगीत की चर्चा ही उठा दी, जिससे संगीत के कई विद्वानों ने राजपूताने के भिन्न-भिन्न राज्यों में श्राश्रय लिया। उनमें से कुछ के वीकानेर में श्राने पर, महाराजा ने उनको वड़े सम्मान के साथ रक्खा, क्योंकि वह स्वयं संगीत का विद्वान् था। उन्होंने वहां रहते समय संगीत विषयक कई श्रमूल्य ग्रंथों की रचना की, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है।

वह समय हिन्दुओं के लिए वहें संकट का था। वादशाह श्रौरंगज़ेव की कट्टरता यहां तक वढ़ गई थी कि उसकी दित्तण की चढ़ाइयों के समय दहां के ब्राह्मणों को अपनी पुस्तकें नए किये जाने का भय रहता था। मुसलमानों के हाथ से श्रपनी हस्त-लिखित पुस्तकों के नए किये जाने की अपेक्षा वे कभी कभी उन्हें निद्यों में वहा देना श्रेयस्कर समभते थे। संस्कृत ग्रन्थों के इस प्रकार नष्ट किये जाने से हिन्दू-संस्कृति के नाश हो जाने की पूरी आशंका थी। ऐसी दशा में थीर एवं विद्यानुरागी महाराजा अन्पसिंह ने उन ब्राह्मणों को प्रचुर धन दे-देकर उनसे पुस्तकें खरीदकर वीकानेर के सुरिचत दुर्ग-स्थित पुस्तक-भंडार में भिजवानी प्रारम्भ कर दीं। यह कार्य कितने महत्त्व का था, यह वही समभ सकता है, जिसे वीकानेर राज्य का सुविशाल पुस्तकालय देखने का सीभाग्य प्रात हुआ हो । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराजा अनूपसिंह जैसे विद्यारसिक शासकों के उद्योग के फलस्वरूप ही उक्त पुस्तकालय में ऐसे-ऐसे यहुसृत्य ग्रंथ श्रवतक सुरिच्चत हैं, जिनका श्रन्यत्र मिलना कठिन है। मेवार के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के वनाये हुए संगीत-प्रंथों का पूरा संग्रह केवल वीकानेर के पुस्तक भंडार में ही विद्यमान है। ऐसे ही और भी कई अलभ्य अंथ वहां विद्यमान हैं। ई० स० १८६० में कलकत्ते के

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने इस वृहत् संग्रह की वहुत-सी संस्कृत पुस्तकों की सूची ७४४ पृष्टों में छपवाकर कलकत्ते से प्रकाशित की थी। उक्त संग्रह में राजस्थानी भाषा की पुस्तकों का भी वहुत वहा संग्रह है, जिनकी सूची श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

द्तिण में जहां-कहीं मुसलमान सैनिक हिन्दू-मंदिरों को तोड़ते वहां उनकी मूर्तियों को भी वे नए कर देते थे। ऐसे प्रसंगों पर महाराजा अनूपिसंह ने द्तिण में रहते समय बहुतेरी सर्वधातु की बनी मूर्तियों की भी रत्ता की और उन्हें बीकानेर पहुंचवा दिया, जहां के किले के एक स्थान में सब की सब अवतक सुरद्तित हैं और वह 'तैंतीस करोड़ देवताओं का मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध है।

महाराजा श्रनूपसिंह जैसे विद्याप्रेमी, विद्वान् श्रीर विद्वानों के श्राश्रयदाता राजा राजपूताने में कम ही हुए हैं श्रीर इस दृष्टि से उसका नाम संसार में सदैव श्रमर रहेगा।

### महाराजा स्वरूपसिंह

महाराजा श्रनूपसिंह के ज्येष्ठ पुत्र स्वक्तपसिंह का जन्म वि० सं० १७४६ भाद्रपद विदे १ (ई० स० १६८६ ता० २३ जुलाई ) को हुआ था।

जन्म, गद्दीनशीनी तथा दिच्या में नियुक्ति पिता की मृत्यु के समय वह आदूणी में ही था और वहीं नौवर्ष की अवस्था में उसकी गद्दीनशीनी हुई। आरंभ से ही वह औरंगावाद तथा वुरहानपुर

में वादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता रही। हि० स० ११११

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४८। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४००। वांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक वार्ते, (संख्या १६४३ में) लिखा है कि स्वरूपिसंह का कुंवरपदे में देहांत हो गया, लेकिन आगे चलकर (संख्या १४३४ में) लिखा है कि वह छ मास राज्य करने के वाद शीतला से मरा, परन्तु ये दोनों वार्ते निर्मूल हैं, क्योंकि स्वरूपिसंह की स्मारक छुत्री के लेख से स्पष्ट है कि वह लगभग दो वर्ष राज्य करने के वाद मरा।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४६।

ता० २२ मुहर्रम (वि० सं० १७४६ श्रावण विद १० = ई० स० १६६६ ता० १० जुलाई) को महाराजा स्वरूपसिंद्द राम राजा के वाल-वच्चों को, जो जुल्फि-कारखां की क़ैद में थे, श्रपने साथ लेकर वादशाह के पास पहुंची। फ़ारसी तवारीखों से पाया जाता है कि उसे एक हज़ार ज़ात श्रीर पांच सो सवार का मनसव प्राप्त हुआ तथा वह जुल्फिकारखां के साथ शाही सेवा में रहा।

वीकानेर में राज्य कार्य स्वरूपसिंह की माता सीसोदणी चलाती थी, परन्तु मुसाहवों में परस्पर मन मुटाव था। एक दल में कुंबर भीमसिंह ( महाजन ), ठाकुर पृथ्वीसिंह ( भूकरका ), श्रमर-

स्वरूपसिंह की माता का कई

सिंह (जसाणा) श्रोर ललित नाज़िर श्रादि थे। इसरे दल में मूंथड़ा इसरूप चतुर्भुज प्रमुख था।

वह स्वरूपसिंह के साथ रहता था, परन्तु उसके अनुयायी मान रामपुरिया, कोठारी नैण्सी, अमरचन्द तथा कर्मचन्द वीकानेर में रहकर राज्य-कार्य में योग देते थे। राजमाता को लिलत पर पूरा विश्वास था, इसलिए एक दिन जब वह वीमार पड़ी और उसको कई वार वमन हुए तो उस-(लिलत)ने उसके मन में यह वात जमादी कि मान रामपुरिया आदि उसको विप देकर मार डालना चाहते हैं। इसपर उसने स्वरूपसिंह को इसका प्रवन्ध करने के लिए लिखा। उसने मुकुंदराय को, जो राजमाता का पत्र लेकर गया था, समभा-बुक्ताकर वीकानेर भेजा, जहां पहुंचकर उसने मान रामपुरिया, कोठारी नैण्सी, अमरचन्द और कर्मचंद को महाराजा का पत्र दिखलाने के वहाने बुलवाकर केंद्र कर दिया और पीछे से राजमाता के आदेशानुसार मरवा डाला। जब यह समाचार दिख्ला में पहुंचा तो खवास उद्यराम तथा अन्य सरदारों ने महाराजा से निवेदन किया कि यह कार्य अनुचित हुआ, अब ऐसे स्वामीभक्त सेवक कहां मिलेंगे? घह तो वालक बुद्धि था, उसके हृद्य में उनकी वातों ने घर कर

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ७३७।

<sup>(</sup>२) उमराण हन्द, ए० ६३। वजरत्रदास, मधासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ६०।

<sup>(</sup>३) श्रंत पुर में रहनेवाले नपुंसक बनाये हुए पुरुष ( ख्रोजे )।

#### लिया और उसकी नज़र ललित की तरफ़ से फिर गईं ।

लित ने जब यह दशा देखी तो वह सुजानांसेह तथा श्रानन्दसिंह से मिल गया श्रीर उसने उनकी मां से कहा कि सीसोदिशी राशी कुछ ही दिनों

लित का सुजानसिंह से मिल जाना में श्रापके पुत्रों को मरवा देगी, श्रतएव श्रभी से इसका प्रवन्ध करना चाहिये। तय उसके कहने से उस(लिलत)ने दोनों कुमारों को साथ लेकर वादशाह

#### की सेवा में प्रस्थान किया ।

तीन मंज़िल पहुंचने पर उनके डेरे हुए। वहां से भी वे आगे वढ़ना चाहते थे, परन्तु जैसलमेर के एक शकुन जाननेवाले भाटी के कहने से वे १६ पहर तक और ठहर गये। ठीक उसी समय कि को मृत्यु जब कि वे वहां से कुच करने का आयोजन कर रहे थे, दो कृसिद शीव्रतापूर्वक आते हुए दिखाई पड़े। लिलत ने उन्हें पास बुला कर समाचार पूछा तो बात हुआ कि स्वरूपिसेंह का आदूणी में शीतला से देहांत हो गया और वे उसी की खबर देने वीकानेर जा रहे हैं। तब लिलत आदि वहां से ही वीकानेर लीट गये ।

स्वरूपसिंह की बीकानरेवाली स्मारक छतरी के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० १७४७ मार्गशीर्व सुदि १४ (ई० स० १७०० ता०

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४८-६। वीरविनोद, भाग २, प्र॰ ४००। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ ४४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४६ । पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ४४-६।

<sup>(</sup>३) टॉट लिखता है कि स्वरूपसिंह श्रादूगी लेने के प्रयत्न में मारा गया (जि॰ २, पृ॰ ११३७), प्रन्तु वह तो श्रादृगी का शासक ही था श्रतएव इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ४६ । चीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४०० । पाउलेट, गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ४६ ।

## १५ दिसम्बर ) को उसका देहांत हुआ। ।

## महाराजा सुजानसिंह

महाराजा स्वरूपसिंह के छोटी अवस्था में ही नि:सन्तान मर जाने पर उसका छोटा भाई सुजानसिंह, जिसका जन्म वि० सं० १७४७ श्रावण सुदि ३ (ई० स० १६६० ता० २८ जुलाई) सोमवार को हुआ था, वि० सं० १७४७ (ई० स० १७००) में वीकानेर का स्वामी हुआ।

उन दिनों वादशाह श्रीरंगज़ेव दक्षिण में था। वहां से उसने सुजान-सिंह को बुलवाया, जिसपर वह (सुजानसिंह) श्रपने सरदारों के साथ वादशाह की सेवा में जा रहा<sup>3</sup> श्रीर क़रीव दस वर्ष वहां रहने के वाद वीकानेर लोटा।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में महाराजा जसवन्तसिंह की मृत्यु हो जाने पर वादशाह ने मारवाड़ पर अधिकार करके वहां का प्रवन्ध करने के लिए शाही अफ़सर नियुक्त भर्तावित्त की बीकानेर पर चढाई कर दिये थे । वि० सं० १७६३ फालगुन विद अमावास्या (ई० स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी) को श्रहमदनगर में अंगिंगज़ेव का देहांत हो जाने से साम्राज्य में वडी अद्ययस्था

<sup>(</sup>१) संवत् १७५७ मिती मिगसर सुदि १५ महाराजाधिराज-महाराजश्रीत्रानोपसिंहर्जातत्पुत्रमहाराजाधिराजमहाराजश्रीस्त्ररूपसिंहर्जा · · · · · देवलोके गतः · · · ।

<sup>(</sup> २ ) हयालदास की रयात; जि॰ २, पत्र ४६ । वीरविनोद, भाग २, पृ० ४००।

<sup>(</sup>१) दयालटास की गयात, जि॰ २. पत्र ६० । पाउलेट; रोजेटियर भाँव दि वीकानेर स्टेट, प्र॰ ४६।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर का स्वामी-गजसिंह का पुत्र !

<sup>(</sup> ধ ) सरकार; शार्ट हिस्टी क्वॉच् श्रौरंगक्नेव; ए० १६६-७० ।

फैल गईं । इस अनुकूल परिस्थित से लाभ उठाकर अजीतासिंह ने वि० सं० १७६३ फाल्गुन सुदि १४ (ई० स० १७०७ ता० ७ मार्च) को जोधपुर पहुंच ज़फ़रक़ुलीख़ां को हटा दिया और इस भांति अपने पैतक राज्य पर फिर श्रधिकार कर लिया<sup>3</sup>। श्रीरंगज़ेव की मृत्यु के बाद मुगल-साम्राज्य का शासनाधिकार वहादुरशाह<sup>8</sup> के हाथ में चला गया। सुजानसिंह पूर्व की भांति ही दिचला में रहा श्रीर बीकानेर का राज्य-कार्य मंत्री तथा श्रन्य सरदार करते रहे । सुजानसिंह की श्रतुपिश्वित में राज्य विस्तार करने का अच्छा अवसर देखकर अजीतसिंह ने फ़ौज के साथ बीकानेर की श्रोर प्रस्थान किया श्रौर लाडरंग्र में श्राकर डेरे किये। राज्य की सीमा के तेजसिंहोत बीदावत, सुजानसिंह से विरोध रखते थे, श्रजीतसिंह ने उन्हें लाडगां बुलाकर वातचीत की, जिससे उनमें से अधिकांश उसके सहायक हो गये, परन्तु गोपालपुरा के कर्मसेन तथा षीदासर के विहारीदास ने इस दुष्कार्य में सहयोग देना स्वीकार न किया, जिससे श्रजीतसिंह ने उन्हें नज़र क़ैद कर दिया श्रीर भंडारी रघुनाथ को एक बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर भेजा। कर्मसेन श्रौर बिहारीदास ने नज़र कैद होने पर भी इस चढ़ाई का समाचार गुप्त रूप से बीकानेर भिजवा दिया, परन्तु बीकानेरवालों की सामर्थ्य जोधपुरवालों का सामना करने की न पड़ी, जिससे वहां पर अजीतसिंह का अधिकार हो गया और नगर में उसकी दुहाई फिर गई। बीकानर में रामजी नामका एक वीर, साहसी एवं राजभक्त लुहार रहता था। उसके हृदय को यह घटना इतनी श्रसहा हुई कि वह श्रकेला ही जोधपुर के सैनिकों से भिड़ गया श्रौर पांच श्रादमियों को मारकर मारा गया। इस घटना से बीकानेर के सरदारों

<sup>(</sup>१) सरकार; शार्ट हिस्टी श्रॉव श्रौरंगज़ेव, ए॰ ३८३।

<sup>(</sup>२) महाराजा जसवंतिसह का पुत्र।

<sup>(</sup>३) सरकार, शार्ट हिस्टी छाँव छौरंगज़ेब, ए० ३६७।

<sup>(</sup>४) भौरंगज़ेय का दूसरा पुत्र मुश्रज्ज्ञम । बादशाह की मृत्यु होने पर यह काबुल से भाकर कुतुबुद्दीन शाहसालम बहादुरशाह के नाम से दिल्ली के तहत पर बैठा।

को भी जोश श्राया श्रोर भूकरका के ठाकुर पृथ्वीराज एवं मलसीसर के वीदावत हिन्दूसिंह (तेजिसहोत) सेना एक त्रकर जोधपुर की फ़्रोज के समज्ञ जा डटे, जिससे जोधपुर की सेना में खलवली मच गई। विजय की सारी श्राशा काफ़ूर हो गई श्रोर जोधपुर के सारे सरदारों ने सिन्ध कर लौट जाने में ही भलाई समभी। जब श्रजीतिसिंह के पास यह समाचार पहुंचा तो उसने भी सेना का लौटना ही उचित समभा। फलतः जोधपुर की सेना जैसी श्राई थी वैसी ही लौट गई। श्रजीतिसिंह ने पापस लौटते वक्त कर्मसेन तथा विहारीदास को मुक्त कर दिया। श्रपनी श्रवु-पिस्थित में बुद्धिमानी एवं वीरता-पूर्वक कार्य करने के लिए सुजानिसिंह ने दिल्य से लौटने पर पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा वढ़ाई?।

ख्यातों श्रादि में महाराजा सुजानसिंह की वरसलपुर पर चढ़ाई होने का वर्णन नहीं मिलता है, परन्तु मधेन( मधेरण )जोगी दास रिचत 'वरसलपुर विजय' श्रर्थात् 'महाराजा सुजानसिंह रो रासो' में इस चढ़ाई का वर्णन नीचे लिखे श्रनुसार मिलता है—

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ६० । पाडलेट; गैज़ेटियर भाव दि वीकानर स्टेट, ए० ४६।

जोधपुर राज्य की एयात में इस लढ़ाई का उल्लेख नहीं है, परन्तु कविराजा श्यामलटाम के 'वीरिवनोद' नामक ग्रंथ में भी लिखा मिलता है कि भौरंगज़ेब की मृत्यु होने पर, जोधपुर पर भिकार करने के उपरान्त भजीतिसिंह ने बीकानेर भी लेने का विचार किया, लेकिन उसका यह विचार पूरा न हुआ (भाग २, पृ० ४००)। इससे निश्चित है कि द्यालदास का इस सम्बन्ध का वर्णन कोरी कल्पना नहीं है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की प्यात, जि॰ २, पत्र ६०।

<sup>(</sup>३) मथेन (मथेरण) = गृहस्था वने हुए जैन यति।

इतिश्री श्रीमहाराजाघराजमहाराजा श्री ५ श्रीसुजाग्यसिंघजी वरसह्मपुर गढ़ विजय नाम समयः । मथेन जोगीदासकृत समाप्तः ॥ संवत् १७६९ वर्षे माघ मुदि ५ दिने लिखतं ।

पक काफ़िला मुलतान से वीकानेर को जा रहा था, जिसको वर-सलपुर की सीमा में वहां के भाटियों ने लूट लिया। जब काफ़िलेवालों ने

महाराजा सुजानसिंह का वरसलपुर विजय करना महाराजा सुजानसिंह के दरवार में आकर शिका-यत की तो प्रधान नाज़िर आनन्दराम आदि की सलाह से महाराजा ने अपनी सेना के साथ प्रयाण कर वरसलपुर को जा घेरा। वहां के राव लख-

धीर को लूटा हुआ माल पीछा दे देने के लिए उसने कहलाया, पर उसने माना। इसपर महाराजा ने गढ़ पर आक्रमण कर उसे विजय कर लिया। श्रंत में भाटियों ने चमा मांगकर सेना-ज्यय देना स्वीकार किया, तय वहां से वह पीछा लौट गया।

श्रनन्तर वि० सं० १७७६ श्राबाह वदि ८ (ई० स०१७१६ ता० ३० मर्रे ) को सुजानींसह डूंगरपुर गया, जहां महारावल रामसिंह की पुत्री

सुजानसिंह का इंगरपुर में विवाह करना तथा लौटते समय उदयपुर ठहरना रूपकुंवरी से उसका विवाह हुआं। वहां से लौटते समय वह सलूंवर के रावत केसरीसिंह के यहां ठहरा। महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) के आग्रह

करने पर वह उदयपुर जाकर एक मास तक उसके साथ रहा। उसके घोड़े की कुदान देखकर महाराणा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, जिसपर उसने वह घोड़ा महाराणा को भेंट कर दिया। फिर नाथद्वारे में श्रीनाथजी का दर्शन करता हुआ वह वीकानेर सौट गया<sup>3</sup>।

मुग़ल बादशाहों में श्रीरंगज़ेव के समय मुगल-साम्राज्य का विस्तार

<sup>(</sup>१) यह चढ़ाई वि० सं० १७६७ झौर १७६६ के वीच होनी चाहिये क्योंकि वि• सं० १७६६ की लिखी हुई उपर्युक्त पुस्तक विद्यमान है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६१। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४००। पाउलेट, गैज़ेटियर भॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४७।

<sup>(</sup>३) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६१। वीरविनोद, भाग २, पु॰ ४००। पाउनेट, रोज़ेटियर झॉव् वि धीकानेर स्टेट, प्र॰ ४७।

स्व से अविक बढ़ा, परन्तु उसकी कट्टर धार्मिकता के कारण अकवर

मुगल साम्राज्यको परिश्विति घोर मुजानसिंह का स्वयं शाही सेवा में न जाना की डाली हुई मुग़ल-साम्राज्य की नीव हिलने लगी श्रीर उसे जीतेजी ही यह मालूम हो गया कि मेरे पीछे राज्य की दशा श्रवश्य विगढ़ जायगी। वास्तव में हुश्रा भी ऐसा ही। उसके पीछे शाह-

श्चालम (यहादुरशाह) ने लगभग ४ वर्ष तक राज्य किया'। फिर उसका पुत्र मुहम्मद मुईजुद्दीन (जहांदारशाह) तक़्त पर वैठा, परन्तु नो मास याद ही वह श्चपने भतीजे फ़रुंखिसयर की श्राज्ञा से मार डाला गया'। फ़रुंखिसयर भी श्रिधिक दिनों तक राज्य-सुख न भोग सका। वह तो नाम-मात्र का ही वादशाह रहा, राज्य का सारा काम उसके समय में सैत्यद-यन् यु श्चर्डुल्लाखां तथा हुसेनखां करते थे, जिन्होंने जोधपुर के महाराजा श्रजीतिसिंह को श्चर्यने पन्न में मिलाकर वि० सं० १७७६३ (ई० स० १७१६) में उस(फ़रुंखिसयर)को मरवा डाला । फिर रफ़ीडइरजात श्चीर रफ़ीडइर्गेला क्रमशः दिख्ली के तक़्त पर वैठे, परन्तु लगभग सात मास के श्चन्दर ही दोनों काल-कवित हो गयें । तदनन्तर वहादुरशाह का पौत्र तथा जहांदारशाह का पुत्र रोशनश्चरतर, मुहम्मदशाह का विरुद्ध धारणकर दिक्षी के सिंहासन पर वैठा। श्चन्न दिनों वाद नवीन वादशाह (मुहम्मदशाह) ने सुजानिसिंह को बुलाने के लिए श्चह्दी (दूत) भेजे, परन्तु साम्राज्य की दशा दिन-दिन गिरती जा रही थी, ऐसी परिस्थिति में

<sup>(</sup> ६ ) नागरी प्रचारियी पत्रिका ( नवीन संस्करया ); भाग ४, ५० २६-७ ।

<sup>(</sup>२) वही, भाग ४, ए० २८।

<sup>(</sup>३) दयालटाम की रयात में बि॰ सं॰ १७६६ (ई॰ स॰ १७०६) दिया है, जो टीक नहीं है। इसी प्रकार उक्त ख्यात में शागे चलकर मुहम्मदशाह की मृत्यु भादि के जो संपन् दिये हैं, वे भी ग़लत हैं।

<sup>(</sup> ४ ) धीरविनोद; भाग २, ए० ८४१-४२।

<sup>( &</sup>gt; ) नागरी प्रचारिकी पश्चिका ( नवीन संस्करण ); भाग २, ४० ३१-२ ।

उसने स्वयं शाही सेवा में जाना उचित न समभा । फिर भी दिल्ली के वादशाह से सम्वन्ध बनाये रखने के लिए उसने खवास आनन्दराम और मूंधड़ा जसरूप को कुछ सेना के साथ दिल्ली तथा मेहता पृथ्वीसिंह को अजमेर की चौकी पर भेज दिया<sup>3</sup>।

जोधपुर के श्रजीतिसिंह के हृद्य में तो बीकानेर पर श्रिधकार करने की लालसा बनी ही थी। एक बार उसको पता लगा कि सुजान-

महाराजा श्रजीतिसंह का महाराजा सुजानिसंह को पकड़ने का प्रयत्न करना सिंह केवल थोड़े से मनुष्यों के साथ नाल में है। कुछ दिनों पूर्व (बि० सं० १७७३ में) सुजानसिंह के दूसरे कुंवर अभयसिंह का जन्म हुआ था। इस अवसर पर उस(अजीतसिंह)ने अपने दृतों के

हाथ कुंवर श्रभयसिंह के जन्म के उपलच्य में वस्त्राभूपण भिजवाये, पर उन्हें ग्रुप्त रीति से कह दिया कि यदि श्रवसर भिले तो सुजानसिंह को पकड़ लाना, नहीं तो यह भेंट देकर चले श्राना। श्रजीतसिंह के इस गुत उद्देश्य का पता किसी प्रकार सुजानसिंह को लग गया, जिससे वह तत्काल नाल का परित्याग कर गढ़ में चला गया। तव दूत वीकानेर में भेंट श्रादि देकर जो बार लोट गये। इस प्रकार श्रजीतसिंह का श्रान्तरिक उद्देश्य सफल नहो सका ।

कुछ दिनों वाद भट्टियों श्रीर जोहियों ने उत्पात करना श्रारंभ किया, श्रतपत वि० सं०१७=७ (ई० स०१७३०) में उनका दमन करने के लिय सुजानसिंह फ्रीज एकत्रकर नोहर गया। उसका विद्रोध मट्टियों को दबाना श्रागमन सुनते ही भट्टियों ने भटनेर के गढ़ की तालियां उसे सींप दीं तथा पेशकशी के बीस हज़ार रुपये उसे दिये। वहां का समुचित प्रवन्य करने के उपरान्त

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६०। पाउलेट, गैज़ेटियर छॉव् दि वौकानेर स्टेट, पृ० ४७।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६०-१। पाउलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि

#### स्रज्ञानसिंह बीकानेर लौट गया ।

सुजानसिंह के एक मुसाहब खवास आनंदराम तथा जोरावरसिंह में धैमनस्य होने के कारण वह (जोरावरसिंह) उसको मरवाकर उसके सुजानसिंह और उसके पुत्र स्थान में आपने प्रीतिपात्र मेहता फ़तहसिंह के पुत्र बातवरसिंह में मनस्याव घड़तावरसिंह को रखवाना चाहता था। अपनी होना यह अभिलापा उसने पिता के सामने प्रकट भी की,

पर जय उधर से उसे प्रोत्साहन न मिला तो वह नोहर में जाकर रहने लगा, जहां अवसर पाकर उसने वि० सं० १७६६ चैत्र विद द (ई० स० १७३३ ता० २६ फ़रवरी) को आधीरात के समय खवास आनंदराम को मरवा डाला। जय सुजानसिंह को इस अपकृत्य की सूचना मिली तो वह अपने पुत्र से अपसन्न रहने लगा। इसपर जोरावरसिंह ऊदासर जा रहा। तय प्रतिष्ठित मतुष्यों ने महाराजा सुजानसिंह को समकाया कि जो हो गया सो हो गया, अब आप कुंतर को बुला लें। इसपर सुजानसिंह ने कुंवर की माता देरावरी तथा सी सो दणी राणी को उदासर भेजकर जोरावरसिंह को वीकानेर बुलवा लिया और कुछ दिनों वाद सारा राज्य-कार्य उसे ही सींप दिया है।

उन्हीं दिनों जैमलसर के भाटियों में विद्रोह का श्रंकुर उत्पन्न हुआ

<sup>(</sup>१) दयालटाम की क्यान, जि॰ २, पत्र ६१ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट: १० १७ ।

<sup>( &</sup>gt; ) मुंहणोत नैसासी की त्यात में लिखा है कि रासावत इन्द्रसिंह की कन्या रासी रतन इंबरी के गर्भ से जोरावरसिंह का जन्म हुआ था (जि॰ २, ए॰ २०१), परंतु धन्य प्रन्यों में उसका जन्म देरावरी रासी से ही होना लिखा है।

<sup>(</sup>६) दयालदास की व्यात, जि॰ २, पग्न ६२। चीरविनोद भाग २, पृ॰ ४०९। पाठलेट, गेलेटियर घाँव दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ४८। चीरविनोद में मह घटना जोधपुर के महाराणा भभगींसह की चढ़ाई के बाद लिखी है, परन्तु जैसा कि स्यालदास दो गयात से प्रकट होता है यह उससे छुछ दिनों पहले की घटना है। को अपुर को चार्क से पहले ही पिना पुत्र के बीच का मनका मिट गया था और सब एद चढ़ाई दुई नो जोरावर्सिंह ने चीरतापूर्वक विरोधियों का सामना किया था।

भौर घद्दां का स्थामी उदयसिंह विपरीत आचरण करने लगा, अतएव कुंवर

भारावरसिंह का जैमलसर के भाटियों पर जाना जोरावरसिंह उसपर फ़ौज लेकर गया । दोपहर तक लड़ाई होने के बाद उदयसिंह ने अपने सम्बंधी कुशलसिंह को भेजकर सिध कर ली तथा पीछे

से स्वयं जोरावरसिंह के समज्ञ उपस्थित होकर उसने दो घोड़े तथा पेशकशी के पांच हजार रुपये उसे दिये और श्रधीनता स्वीकार कर ली। तय जैमलसर का ठिकाना किर उसे देकर, जोरावरसिंह, ऊदासर, पुनरा-सर होता हुआ लोट गया।

बादशाह फ़र्चलियर को मरवाने में सैय्यद श्रब्दुक्काखां के साथ-साथ जोधपुर के महाराजा श्रजीतिसह का भी हाथ था। पीछे से श्रब्दुक्काखां

वस्त्रसिंद्द की नागीर मिलना के मुहम्मद्शाह से लड़कर वन्दी होने की खवर पाकर महाराजा ने अजमेर आदि वाद्शाही ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया। इसपर मुहम्मद्शाह ने

मारवाइ पर फ़ौज भेज दी। वि॰ सं० १७७६ (ई० स० १७२२) में मेड़ते पर घरा पड़ने पर महाराजा ने सुलह करके अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयांसिंह को दिल्ली भेज दिया। कुंवर अभयांसिंह को महाराजा जयांसिंह तथा अन्य मुगल सरदारों ने समकाया कि फ़र्कलिस्वर को मरवाने में शामिल रहने के कारण वादशाह महाराजा से अप्रसन्न है, तुम यदि मारवाड़ का राज्य अपने कब्ज़े में रखना चाहते हो तो उसे मार डालो। तव कुंवर ने अपने छोटे भाई वढ़तसिंह को लिख भेजा, जिसने अपने भाई के इशारे के अनुसार वि० सं० १७८१ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२४ ता० २३ जून) को ज़नाने में सोते समय अपने पिता को मार डाला। अभयसिंह ने जोधपुर का स्वामी होकर वढ़तसिंह की इस सेवा के एवज़ में उसे राजा-धराज का लिताव एवं नागोर की जागीर दी<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) दयाबदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६२ । पाउत्तेट, गैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट, पु॰ ४८।

<sup>(</sup>२) वीसविजीवः भाग २, ५० वधर-४।

वि० सं० १७६० (ई० स० १७३३) में जब जो बपुर की गद्दी पर अभयसिंह था, उसके छोडे भाई वज़्तसिंह ने नागोर से एक वड़ी सेना

बद्धासिंह की दीकानेर पर चढ़ाई लेकर वीकानेर पर श्रिधिकार करने के विचार से प्रस्थान किया और स्वरूपदेसर के निकट श्राकर डेरे किये। उन दिनों सुजानसिंह का ज्येष्ठ पुत्र जोरावर-

सिंह श्रपनी सेना सहित नोइर में था। महाराजा ( सुजानसिंह ) के समाचार भिजवाने पर वह श्रमरसर में चला श्राया, जहां वीकानेर की श्रीर फ़ौज भी उससे मिल गई। इस सम्मिलित सेना के साथ जोधपुर की सेना का तालाव नाज़रसर पर मुकावला होने पर, प्रथम श्राक्रमण में ही वस्तसिंह की सेना के पैर उखड़ गये श्रीर वह भागकर श्रपने डेरों में चली गई। श्रनन्तर वहतसिंह के यह समाचार जो अपुर भेजने पर श्रभयासिंह स्वयं एक वड़ी सेना के साथ उससे आ मिला। किर मोरचेवन्दी हुई और युद्ध जारी हुआ, परन्तु ची कानेरवालों ने गड़ की रत्ता का ऐसा अच्छा प्रयन्त्र किया था और इतनी दढ़ता के साथ जो त्रपुरवालों का सामना कर रहे थे कि अमयसिंह को विजय की आशा न रही । किर रसद आदि का पहुंचना भी जब वन्द हो गया तो श्रभयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम-सिंह (दूसरा) से कहलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित आदिभियों को भेजकर इमारे वीच खुलह करा दें, जिसपर महाराणा ने चूंडावत जगत्सिंह (दीलतगढ़ का), मोही के भाटी सुरताणसिंह तथा पंचोली कानजी (सहीवालों का पूर्वज) को दोनों दलों में सुलह कराने के लिए भेजा। पहले तो जोधपुरवालों ने सेना के खर्च की भी मांग की, परन्तु धीकानेरवालों ने वह शर्त स्थीकार नहीं की। पीछे से इस शर्त पर सुलह हुई कि जब जोधपुरवाले पीछा लौटें तो बीकानेरवाले उनका पीछा न

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ध्यात में बस्तिसिंह का वि० सं० १७६१ (ई० स० १७३४) के माद्रपद माम में बीकानेर पर चदकर जाना लिखा है (जि० २, ए० १४२) को ठीक नहीं है। बीरविनोद में भी वि० संवत् १७६० (ई० स० १७३३) ही सिक्सा है।

करें। तद्तुसार फाल्गुन विद १३ (ई० स० १७३४ ता० २० फ़रवरी) को दोनो भाई ( श्रभयसिंह तथा वक्तिसिंह ) कूचकर नागोर चले गयें।

वक़्तसिंह नागोर में निवास करता था। बीकानेर की प्रथम चढ़ाई के श्रांसफल होने पर भी उसने श्राभी श्राशा का पित्याग न किया था।

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६१ । वीरिवनोद भाग २, प्र॰ ४००-१। पाउलेट गैज़ेटियर स्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४७।

यह घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है-'वि० सं० १७६१ के भादपद ( ई॰ स॰ १७३४ अगस्त ) में बख़्तसिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की छौर गोपालपुर खरवूनी पर अधिकार करता हुआ वह बीकानेर की सीमा पर जा पहुंचा। अनन्तर श्रमयासिंह भी जोधपुर से कूचकर खींवसर पहुंचा, जहां पंचोली रामिकशन, जिसे महाराज ( अभयसिंह ) ने एक लाख रुपया देकर फ्रीज एकत्र करने के लिए भेजा था, चार हज़ार सवारों के साथ उससे आ भिला। बख़्तसिंह के मोरचे लक्ष्मी-नारायण के मन्दिर की तरफ़ लगे थे। बीकानेरवालों ने बाहर आकर लड़ाई की, प्रन्तु बद्धतिसह के राजपूतों ने उन्हें फिर गढ़ के भीतर शरण लेने पर बाध्य कर दिया। इस बीच श्रभयासिंह भी सेना साहित श्रा पहुंचा श्रौर नये सिरे से मोरचेवन्दी तथा युद्ध आरंभ हुआ। बीकानेर के महाराजा सुजानसिंह का पुत्र जोरावरसिंह भादा की तरफ़ था, वह भी कांधलीत लालसिंह तथा अपनी ४००० सेना की साथ ले शहर में आ गया। चार महीने तक लड़ाई हुई, परन्तु वीकानेर की रक्षा के सुदृ प्रवन्ध के कारण गढ़ टूटता दिखाई न दिया। तव लालसिंह ने जोधपुरवालों को जाकर समकाया कि इस समय श्रापका चला जाना ही लामप्रद होगा तथा उसने भविष्य में चढ़ाई होने पर सहायता करने का वचन भी दिया। इसपर श्रभयसिंह श्रीर वक़्तसिंह नागीर लौट गये (जि॰ २, ए॰ १४२)।

उपर्युक्त वर्णन में महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) के आदिमयो द्वारा दोनों दत्तों में संधि स्थापित किया जाना नहीं लिखा है, परन्तु इसका उल्लेख 'वीरविनोद' में भी आया है (भाग २, पृ० ५०१), अतएव कोई कारण नहीं है कि इसपर अविश्वास किया जाय।

गौकानेर पर फिर अधिकार करने का दख्नासिंह का विफल पड्यन्त्र वीकानेर के वंशपरंपरागत किलेदार नापा सांखला के वंशज दौलतासंह ने अपने स्वामी से कपट करके वश्तसिंह से वीकानेर के गढ़ पर उसका अधिकार करा देने के विषय में गुप्त मंत्रणा की।

पक्तिसिंह तो यह चाहता ही था। दौलतिसिंह के उद्योग से जैमलसर का भाटी उद्यक्तिंह, शिव पुरोहित, भगवानदास गोवर्धनोत श्रीर उसके दो पुत्र इरिदास तथा राम एवं बीकानेर के कितने ही अन्य सरदार आदि भी विद्रो-हियों से मिल गये। उदयसिंह के एक सम्वन्धी, पड़िहार राजसी के पौत्र जैतसी की वीकानेर-राज्य में वहुत चलती थी । उन दिनों कुंबर जोरावर-सिंह ऊदासर में था, उदयसिंह जैतसी को साथ ले उसके पास ऊदासर में चला गया। इस प्रकार वीकानेर का गढ़ श्ररित्तत रह गया। ऊदासर में एक रोज़ गोठ के समय उदयसिंह अधिक नशे में हो गया और ऐसी वार्ते करने लगा, जिससे स्पष्ट पता चलता था कि उसके मन में कोई गुत भेद है। जैतसी ने जब श्रधिक ज़ोर दिया तो उसने सारी वातें खोलकर उस( जैतसी )से कह दीं। जैतसी सुनते ही तुरन्त सावधान हो गया श्रीर धासपास से सेना एकत्र करने को उसने ऊंट सवार भेजे। इतना करने के उपरान्त वह गढ़ के उस भाग में गया जहां पड़िहार रज्ञा पर थे श्रौर उनसे रस्सी नीचे गिरवाकर वह गढ़ में दाखिल हो गया। श्रनन्तर उसने महाराजा को इसकी सूचना दी। सुजानसिंह तत्काल जैतसी को लेकर सूरजपोल पर पहुंचा तो उसने उसके ताले खुले हुए पाये। इसी प्रकार गढ़ के अन्य द्रवाज़ों के ताले भी खुले हुए थे। उसी समय सब द्रवाज़े मज़बूती से बंद किये गये और गढ़ की रचा का समुचित प्रयन्ध कर किले की तोपें दागी गई। सांखला नाहरखां, वय्तसिंह तथा उसके आद्मियों को वुलाने गया मुश्रा था, जो गढ़ के निकट ही सूचना मिलने की वाट जोह रहे थे । जब उसने तोपों की आवाज़ सुनी तो समभ गया कि पह्यन्त्र का सारा भेद ज़ल गया । यज्तसिंह ने भी जान लिया कि अब आशा फलीभूत द्दोना असम्भय है, अतएय अपने साथियों सहित बह यहां से

निकल गया । उधर गढ़ के भीतर के सांखले मार डाले गये तथा धायभाई को गढ़ की रत्ता का कार्य सौंपा गया । यह घटना वि० सं० १७६१ आषाढ वदि ११ (ई० स० १७३४ ता० १६ जून) को हुई'।

सुजानसिंह का एक विवाह हूंगरपुर में हुआ था, जिसके सम्वन्ध में ऊपर विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। श्रन्य दो राणियां देरावरी श्रीर सीसोदिणी थीं, जिनका उल्लेख भी ऊपर श्रा गया

विवाह तथा सन्तिति

है। सुजानसिंह के दो पुत्र हुए—देरावरी रागी के
गर्भ से वि० सं० १७६६ माघ वदि १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी)
को कुंवर जोरावरसिंह का जन्म हुआ तथा वि० सं० १७७३ (ई० स०
१७१६) में उसके दूसरे कुंवर अभयसिंह का जन्म हुआ
3।

फुछ दिनों वाद भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह तथा भाद्रा के ठाकुर जालसिंह में वैमनस्य उत्पन्न हो गया, जिससे गांव रायसिंहपुरे में उन दोनों में अगड़ा हुआ। जब सुजानसिंह को इस घटना

की ख़वर हुई तो वह उधर गया, जिससे वहां शांति स्थापित हो गई। रायसिंहपुरे में ही सुजानसिंह रोगग्रस्त हुन्ना श्रौर वि० सं० १७६२ पौष सुदि १३ (ई० स० १७३४ ता० १६ दिखम्बर) मंगलवार को वहीं उसका देहावसान हो गया। पीछे यह दु:खद समाचार पौष सुदि

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६२-३। पाउलेट; गैज़ेटियर घाँव दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४८-६। 'वीरिवनोद' में भी इस घटना का सिक्षस वर्णन है (माग २, पृ॰ ४०१), प्रन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जिसका कारण यह है कि इस चढ़ाई का सम्बन्ध केवल बद्ध्विसह से ही था, जोधपुर से महीं। एक बार विफल प्रयत्न होने प्र पुनः वीकानेर पर अधिकार करने के लिए पद्यन्त्र करना कोई असम्भव कल्पना नहीं है।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैयासी की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ २०१) । युंजानिसह के मृत्यु स्मारक लेख से पाया जाता है कि देरावरी राणी का नाम सुरतायादे था।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यास; जि॰ २, पत्र ६०। ३६

१४ (ता० १८ दिसम्बर) को बीकानेर पहुंचने पर उसकी देरावरी राखी सती हुई<sup>3</sup>।

त्रथ श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १७६२ वर्षे शाके १६५७ प्रवर्तमाने पोपमासे शुभे शुक्लपचे त्रयोदश्यां तिथौ भौमवासरे राठोडवंशावतंसश्रीमदन्पसिंहात्मजमहाराजा-चिराजमहाराज श्री ५ श्रीतुजाण्यसिंहजीदेवाः श्रीदेरावरीसुरताण्यदेजी-धर्मपतन्या सह

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०१। पाडलेट; रोज़ेटियर घॉव् दि वीकानेर स्टेट, प्र॰ ४६।

पींदे से बढ़ाये हुए मुँहणीत नैण्सी की रयात के बृत्तान्त में वि॰ सं॰ १७६६ (ई॰ स॰ १७३६) में सुजानसिंह की मृत्यु होना लिखा है (जि॰ २, पृ॰ २०१), जो ठींक नहीं हो सकता, क्यांकि सुजानसिंह की बीकानेर की स्मारक छत्री में वि॰ सं॰ १७६२ (ई॰ स॰ १०३४) में ही उसकी मृत्यु होना लिखा है:—

## सातवां अध्याय

# महाराजा जोरावरसिंह से महाराजा प्रतापसिंह तक

### महाराजा जोरावरसिंह

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, जोरावरसिंह का जन्म वि० सं०
१७६६ माद्य वि६ १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी) को हुआ था'
श्रीर वह वि० सं० १७६२ माद्य वि६ ६ (ई० स०
१७३६ ता० २४ फ़रवरी) को वीकानेर के सिंहासन पर आ़सीन हुआ<sup>3</sup>।

श्रभयसिंह ने पिछली चढ़ाई के समय वीकानेर की दिल्लिण सीमा पर श्रपने कुछ थाने स्थापित कर दिये थे, जिनको बीकानेर के इलाक़े से जोरावरसिंह ने सिंहासनारूढ़ होने के वाद ही उठा दिया<sup>3</sup>।

जोधपुर के महाराजा श्रभयसिंह तथा उसके छोटे भाई वरतसिंह
में श्रनवन हो जाने के कारण, श्रभयसिंह ने फ़ौज के साथ जाकर उस( वक्ष्तसिंह )की सीमा के पास डेरा किया। वक्ष्तक्रितिह तथा जोरावरसिंह
में मेल का स्त्रपात
सामर्थ्य न रखता था, श्रतरव उसने जोरावरसिंह

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६३। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ , ४०२। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉब् दि वीकानेर स्टेट, पृ॰ ४६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३ । पाउलेट; गैज़ेटियर छॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ४६।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २,,पन्न ६३ । पाडलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४६।

से मेल की वातचीत की। जब अभयसिंह को इस रहस्य की खबर मिली तो वह तत्काल जोधपुर लौट गया ।

श्रमन्तर जोरावरसिंह ने श्रपने राज्य के भीतर होनेवाली श्रव्यवस्था की श्रोर ध्यान दिया। चूल के ठाकुर संग्रामसिंह इन्द्रसिंहोत के वदल जाने की श्राग्रद्धा वढ़ रही थी, श्रतपव उसने उसकी जागीर छीनकर जुमारसिंह (इन्द्रसिंहोत)को दे दी। इसपर संग्रामसिंह जोधपुर चला गया। जोरावरसिंह यह नहीं चाहता था कि उसका कोई भी श्रश्रीनस्थ सरदार किसी दूसरे का श्राश्रित होकर रहे, श्रतपव उसने चूल का पट्टा फिर संग्रामसिंह के ही नाम कर दिया। संग्रामसिंह जोधपुर से लीटा तो श्रवश्य, पर वीकानेर में महाराजा के समझ उपस्थित न होकर सीथा चूल चला गया, जिससे समस्या पहले जैसी दी हो गई श्रीर वह फिर पदच्युत कर दिया गया। संग्रामसिंह तथा भादा के ठाकुर लालसिंह में चड़ी मित्रता थी। पदच्युत होने पर वह उस (लालसिंह) को भी साथ लेकर जोधपुर चला गया जहां महाराजा श्रभय-सिंह ने उन दोनों का चड़ा सत्कार किया?

वि० सं० १७६३ (ई० स० १७३६) में जय महाराजा जोरावर्रास स्लग्करणसर गया हुआ था, देरावर का भाटी स्रिसंह एक डोला लेकर उसकी सेंवा में उपस्थित हुआ। विवाहोपरान्त माटी स्रिमंह की पुत्रों से विवाह वि० सं० १७६३ मार्गशीर्प सुदि २ (ई० स० १७३६ ता० २३ नवम्वर) को वहां से प्रस्थान कर जोरावर्रिह ने पलू में डेरा किया, जहां के राव से उसने पेशकशी वस्त की। यीकानेर लीटने पर उसने अपनी माता को दौलतसिंह पृथ्वीराजोत, मेहता

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ २०२। पाटछेट; गैज़ेटियर भॉव् दि गीकानेर स्टेट; प्र॰ ४३।

इस घटना का जोघपुर राज्य की स्थात में उल्लेख नहीं है।

<sup>( &</sup>gt; ) दपालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६३ । पाउखेट; गैज़ेटियर ब्रॉब् हिं क्षीकानेर क्षेट्र, प्र॰ ४३ ।

भ्रानंदराम श्रादि के साथ व्रज को यात्रा एवं सोरम तीर्थ में स्नान करने को भेजा<sup>9</sup>।

वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर की चढ़ाई वीकानेर पर हुई। भंडारी तथा मेड़तिये श्रादि दस हज़ार फ़ौज के साथ वीकानेर राज्य में प्रवेशकर उपद्रव करने लगे। पंचोली लाला,

श्रभयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई

श्रभयकरण दुरगादासीत तथा श्रासीप का ठाकुर कनीराम रामसिंहोत भी एक वडी सेना के साथ

फलोधी के मार्ग से कोलायत पहुंचे। तीसरी सेना पुरोहित जगन्नाथ श्रादि तथा सांईदासोत लालसिंह की श्रध्यक्ता में वीकानेर पहुंच गई।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है वक्तिसंह तथा जोरावर्गसंह में मेल की बातचीत वहुत पहले से जारी थी तथा उस( वक्तिसंह )ने वारहट दलपत को इस विषय में बातचीत करने के लिए जोरावर्गसंह के पास - भेजा था , परन्तु जोरावर्गसंह को विख्वास न होता था, जिससे उसने प्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । बक्तिसंह ने तत्काल मेड़ते पर श्रधिकार करके श्रपनी सत्यता का प्रमाण दिया, जिसके पश्चात् उसके तथा जोरावर्गसंह के वीच मेल स्थापित हो गया। तव महाराजा ने कुशलिंसह ( भूकरका ), दौलतराम ( श्रमरावत बीका, महाजन का प्रधान ) श्रादि को बक्तिसंह के पास भेजा, जिन्होंने लौटकर बक्तिसंह श्रीर श्रभयसिंह में वास्तव में फूट पड़ जाने का निश्चित हाल उससे निवेदन किया। श्रनन्तर मेहता बक्तावर्रासंह के श्रक् करने पर मेहता मनक्रप एवं सिंढायच्

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६३ । पाउलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि कीकानेर स्टेट: पृ॰ ४६।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में जिखा है कि जब जोरावरसिंह गोपालपुर की गड़ी में था उस समय बद्धतिसिंह ने नागोर से चढ़कर उक्त गड़ी को घर जिया। पीछे से ख़रबूजी की पट्टी कांघलोत लालिसिंह को चाकरी में देकर जोरावरिसिंह ने बद्धतिसिंह से सिन्ध कर ली (जि॰ २, पृ॰ १४७)। इस फथन में सत्य का प्राण कितना है, यह कहा 'महीं जा सकता, परम्तु इतना तो निश्चित है कि जोरावरिसिंह तथा बद्धतिसिंह में मेज हो गमा था, जिसकी वजह से अभयसिंह बीकानेर का विगाद न कर सका।

श्रज्ञवराम वक्ष्तिसिंह के पास भेजे गये, जिन्होंने उससे जाकर श्रभयिंह की चढ़ाई का सारा हाल निवेदन किया। तव वक्ष्तिसिंह ने जोरावरिसंह के पास लिख भेजा कि श्राप निश्चिन्त रहें। मैं यहां से जोधपुर पर चढ़ाई करता हूं, जिससे श्रभयिसिंह को वाध्य होकर श्रपनी सेना को पीछा बुला सेना पढ़ेगा, परन्तु श्राप मेरे साथ विश्वासघात न कीजियेगा। जोरावरिसिंह की इच्छा स्वयं वक्ष्तिसिंह की सहायतार्थ जाने की थी, परन्तु श्रपनी श्राकिसक चीमारी के कारण उसे रुक जाना पड़ा श्रौर वक्ष्तावरिसेंह श्राठ हज़ार सेना के साथ इस कार्य पर भेजा गया। इसके बाद वक्ष्तिसिंह कापर उ एंडुंचा तथा श्रभयिसिंह वीसलपुर, जहां युद्ध की तय्यारी हुई। पर बाद में, संभवतः बीकानेर की सहायता वक्ष्तिसिंह को प्राप्त हो जाने के कारण उसने युद्ध से विमुख हो श्रपने प्रधानों को उस( वक्ष्तिसिंह )के पास भेज सिन्ध कर ली, जिसके श्रमुसार मेड़ता उसे वाधिस मिल गया तथा जालोर की मरम्मत का तीन लाख रुपया उसे वक्ष्तिसिंह को देना पड़ा। तदनन्तर वक्ष्तिसिंह नागोर लीट गया, जहां से उसने बीकानेर के सरदारों को सिरोपाव देकर विदा कियां।

कुछ ही दिन वाद महाजन के ठाकुर भीमसिंह ने जोरावरसिंह से भटनेर पर श्रिधकार करने की श्राह्म प्राप्त कर ली। वीकों की फ़ौज, राव-

बोहियों से भटनर तेना तोतों की फीज तथा मेहता (राठी) रघुनाथ श्रादि इसी कार्य की पूर्ति के लिए एकत्र हुए, परन्तु प्रकट यह किया गया कि यह सेना राज्य के

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३-४। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४६।

वीरविनोद (भाग २, ए० १०२-३) में भी इसका संजित वर्णन दिया है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उद्घेख नहीं मिलता, परन्तु उससे इतना पता अवश्य खगता है कि चफ़्तिसिंह तथा धमयसिंह में मनमुदाव हो गया था, जिससे मेदते पर धिकार करके बक़्तिसिंह जोधपुर की तरफ़ गया था धीर उस समय धमयसिंह के देरे पीसलपुर में हुए थे, जैसा कि कपर के वर्णन में भी भाया है (जि॰ २, पू॰ १४१)।

सुप्रवन्ध के लिए एकत्रित की गई है। किर अपने सरदारों से सलाहकर तलवाड़े के जोहिया स्वामी मला गोदारा (जिसके श्रधिकार में भटनेर था) को धोखे से मरवाने का निश्चय कर १२४ ऊटों पर युद्ध का सामान लादकर भटनेर को भेज दिया। श्रनन्तर महाजन के ठाकर ने भी श्रामे पढ़कर जोहिया मला को तलवाड़े से बुलाया श्रीर एक दिन गोठ में उसकी तथा उसके ७० साथियों को सोमल मिली हुई शराव विलाकर घेहोश कर दिया श्रीर पीछे से मार डाला । यह घटना वि० सं० १७६६ फाल्गुन मदि १३ (ई० स० १७४० ता० १४ फ़रवरी) को हुई। फिर भीमसिंह मे भटनेर के गढ़ पर चढ़ाई कर मला के पुत्रो आदि को भी मौत के घाट हतार दिया और इस प्रकार गढ़ तथा उसमें मिली हुई चार लाख की सम्पत्ति पर श्रधिकार कर लिया। सारी सम्पत्ति स्वयं हृहुप जाने श्रीर उसमें से एक श्रंश भी किसी दूसरे को न देने के कारण, बीकानेर की सेना अप्रसन्न होकर लीट गई। इसकी खबर जोरावरसिंह को मिलने पर इसने इसनखां भट्टी को भटनेर पर अधिकार कर लेने की आज्ञा दी। इसनखां भट्टी ने दस हज़ार फ़ीज के साथ गढ़ घेर लिया। इस श्रवसर पर वहां की सारी प्रजा भी उसके साथ मिल गई, जिससे उसका कार्य सुगम हो गया। भीमसिंह ने अन्यत्र से सहायता मंगवाने की चेपा की, परन्त उसका यह प्रयत्न विफल हुआ और अन्त में उसे भटनेर का गढ़ छोड़कर प्राण बचाने पड़े तथा वहां हसनलां भट्टी का श्रधिकार हो गया'।

धीकानेर पर की पिछली चढ़ाई की श्रसफलता का ध्यान जोधपुर के महाराजा श्रभयसिंह के हृदय में बना ही हुआ था । वि० सं० १७६७

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६४। पाठलेट; शैज़ेटियर श्रॉव् दि श्रीकानेर स्टेट, ए॰ ४६-४०।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात में वि० सं० १७६६ का प्रारम्भ दिया है (जि० २, पृ० ६४) जो ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उफ्र संवत के फाल्युन मास तक तो ठाकुर भीमसिंह का राज्य का पचपाती रहना उक्ष प्यात से सिद्ध है। जोधपुर राज्य की स्मात के श्रनुसार यह चढ़ाई श्रावणादि वि० सं० १७६६ (चैत्रादि १७६७) के चैशाज मास में हुई (जि० २, पृ० १४६), जो ठीक जान प्रता है।

भभयसिंह की वीकानेर पर दूसरी चढ़ाई (ई० स० १७४०) में उसने वीकानेर के विद्रोही ठाकुरों—ठाकुर लालसिंह (भाद्रा), ठाकुर संग्राम-सिंह (चूक्त) तथा ठाकुर भीमसिंह (महाजन)—

के साथ पुनः वीकानेर पर चढ़ाई कर दी । देशगोक पहुंचकर उसने फरणीजी का दर्शन किया और वहां के चारणों से अपने आपको उसी तरह संबोधन करने को कहा, जिस प्रकार वे अपने स्वामी (बीकानेर के राजा) को करते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न किया। अनन्तर उसने वीकानेर (नगर) में प्रवेश कर तीन पहर तक लूट मचाई, जिससे लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति उसके द्वाथ लगी। नगर की लूट का समाचार सुनकर कुंबर गजसिंह एवं रावल रायसिंह कितने ही साथियों के साथ विरोधी दल का सामना करने को श्राये, परन्तु जोरावर्रासंह ने उन्हें भी गढ़ के भीतर वुला लिया। महाराजा स्रभयसिंह का डेरा लक्ष्मीनारायण के मंदिर के निकट पुराने गढ़ के खंडहरों की तरफ़ था, अनूपसागर कुएं के पास उसकी सेना के कर्मसोतों, देपालदासोतों एवं पृथ्वीराजीतों का एक मोरचा था; दूसरा मोरचा उसी कुएं के पूर्वी ढाल पर मनरूप जोगीदासोत व देवकर्ण भाग-चन्दोत स्रादि मंडलावतों का थाः तीसरा मोरचा दंगल्या (दंगली साधुस्रों के श्रमाड़े का स्थान) के स्थान पर कूंपावत रघुनाथ रामसिंहोत घौर जोधा शिवसिंह ( जूनियां ) का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के बूलों के नी वे तो पें, पैदल, रिसाला, भाटी हडीसिंह उरजनोत, पाता जोगीदास मुकुन्ददासोत, मेड्तिया जैमलोत, सांवलदास एवं पंचोली लाला आदि थे। श्रन्य जोधपुर के सरदार भी उगयुक्त स्थलों पर नियुक्त थे। सुरसागर पूर्ण रूप से आक्रमणकारियों के हाथ में था एवं गित्राणी तालाव पर भी भाद्रा का विद्रोही टाकुर लालसिंह तथा अनेक राठोड़ एवं भाटी आदि थे।

उधर गढ़ के भीतर भी सारे चीका, थीदावत व रावतीत सरदार ऋादि महाराजा जोरावर्गसंह की सेवा में गढ़ की रचार्थ उपस्थित थे और सारी सेना का संचालन भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के हाथ में था। होगों के गोलों की लगानार धर्षा से गढ़ का बहुत जुक़सान हो रहा था। मुख्यतः एक 'शंभुवाण' नाम की तोप तो च्राण-च्राण पर श्रापनी विकरालता का परिचय दे रही थी। उसका नष्ट करना बहुत श्रावश्यक हो गया था, श्रातप्त्व कुंवर गजसिंह की श्राज्ञानुसार एक पिंहहार ने 'रामचंगी' तोप के सहारे अन्त में उसका ध्वंस कर दिया', जिससे जोधपुरवालों का एक प्रवल नष्टकारी शस्त्र बेकार हो गया। श्रानन्तर खावास श्राज्ञवसिंह श्रानंदर्गामेत तथा पिंहहार जैतसिंह भोजराजोत, भाद्रा के ठाकुर लालसिंह के पास उसे श्रापनी श्रोर मिलाने के लिए भेजे गये। पीछे से महाराजा स्थयं ग्राप्त हप से उससे मिला, परन्तु कोई परिणाम न निकला।

युद्ध दिन पर दिन उम्र रूप धारण कर रहा था । इसी श्रवसर पर नागोर से वक्ष्तिसंद्ध का भेजा हुआ केलण दूदा एक पत्र लेकर आया और उसने निवेदन किया कि मेरे स्वामी ने कहा है कि आप निश्चिन्त होकर गढ़ की रज्ञा करें और अपना एक मनुष्य उनके पास भेज दें ताकि सहा-यता का समुवित प्रवन्ध किया जाय, परन्तु जोरावर्शिह ने इसपर कुछ ध्यान न दिया। कुछ दिनों पश्चात् दूसरा मनुष्य वक्ष्तिसंह के पास से आने पर आनंदरूप उसके पास भेजा गया, जिसने जाकर निवेदन किया कि गढ़ में सामग्री तो बहुत है, परन्तु वाहर से सहायता प्राप्त हुए विना विजय पाना असम्भव है । वक्ष्तिसंह ने उत्तर में कहा कि मैं तन-धन दोनों

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि 'शंभुवाण' तोप वहां नष्ट नहीं हुई, वरन् श्रभयसिंह के घेरा उठाने के बाद पंचोली लाला तथा पुरोहित जग्गा उस-को श्रपने साथ ला रहे थे, उस समय बैलों के थक जाने से उन्होंने उसे एक दूसरी तोप के साथ क़मीन में गाड़ दिया। पीछे से उसे खुदवाकर मंगवाया गया (जि०२, ए०१४०)!

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अभयसिंह के क़िला घेर लेने से, भीतर रसद की कभी हो गई तो जोरावरसिंह ने उसके पास आदमी भेजकर कह- जाया कि यदि आप बारवरदारी दें तो हम किला छोड़ कर चले जायं, पर यह शर्त स्वीकार न हुई। इस बीच बख़्तिसिह रसद आदि सामान नागोर से बीकानेरवालों के पास भेजता रहा। पीछे से जोरावरसिह ने मेहता बख़्तावरमल को उसके पास सहायता के लिए भेजा (जि०२, पृ०१४६)। दयालदास की ख्यात से इस वर्णन में थोड़ा अन्तर अवश्य है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु इससे ऐतिहासिक सत्य में कोई भेद नहीं पदता।

से तुम्हारे स्वामी की सहायता करने को प्रस्तुत हूं। किर उसी के परा-मर्शानुसार श्रानन्द्रूप, धांधल कल्याण्दास के साथ जयपुर के खामी सवाई जयसिंह के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गया, पर जयसिंह को वरतिसह की तरफ़ से कुछ सन्देह था, जिससे उसने कहलाया कि पहले ज्ञाप मेड्ता ले लें; मैं भी निश्चय आऊंगा। यह संदेशा प्राप्त होते ही मेड़ता पर श्रधिकार करके वक़्तसिंह ने श्रपनी सचाई का प्रमाण दियां । कुछ दिनों वाद श्रानन्दरूप ने जयसिंह से निवेदन किया कि श्रापने सहायता देना तो स्वीकार कर लिया है अब आप इस आशय का एक पत्र बीकानेर लिख दें। जयसिंह ने उसी समय महाराजा जोरावरसिंह के नाम खरीता लिखकर उसे दे दिया श्रीर हँसी में उससे पूछा कि तुम्हारी करणीजी श्रीर लच्मीनारायण्जी इस अवसर पर कहां चले गये? चतुर आनंदरूप ने तुरंत उत्तर दिया कि उनका प्रदेश इस समय आप में ही हो गया है. क्योंकि श्राप हमारी सहायता के लिए कटियद्ध हो गये हैं। जयसिंह श्रानन्दरूप की इस अनुठी उक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुआ। इसी अवसर पर उस(जय-सिंह )के पास सूचना पहुंची कि वादशाह मुहम्मदशाह<sup>2</sup> के पास से इस श्राशय का एक पत्र वीकानेर श्राया है कि यदि गढ़ पर श्रभयसिंह का श्रिधिकार हो भी गया तब भी वह वाहर निकाल दिया जायगा, जिससे यीकानेरवालों में नई स्फूर्ति पवं साहस का संचार हो गया है।

श्रनन्तर महाराजा जयसिंह ने २०००० सेना के साथ राजामल सत्री को जोधपुर पर भेजा। दरतिसंह उस समय मेड़ते के पास गांव जालोड़े में था तथा भेट़ते में श्रभयसिंह की तरफ़ के पंचोली मेहकरण श्रादि २०००० फ़ौज के साथ थे। राजामल के श्राने का समाचार सुनते ही, उन्होंने वरतसिंह पर

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की रयात से भी पाया जाता है कि बह्रतिहं ने मेदते पर प्रिचियार कर लिया था श्रीर जयसिंह उससे इसी स्थान पर आकर मिका था (जि॰ २, ए० १२०)।

<sup>(</sup>२) दयालदाम ने इमके स्थान पर आहमदशाह लिए। है जो ठीक नहीं है, न्यांकि दस मनद दिशी के तप्रद पर सुहम्मदशाह था।

श्राक्रमण कर दिया, परन्तु उनको विजय प्राप्त न हुई। पीछे से राजामल भी ष इतिसिंह से आकर मिल गया। जयसिंह ने इसमें स्वयं अब तक कोई विशेष भाग नहीं लिया था। जब वार-बार उससे आग्रह किया गया तो उसने अपने सरदारों से इस विषय में राय ली। अधिकांश लोगों की तो राय यह थी कि श्रभयसिंह उसका सम्वन्धी ( जामाता ) है, दूसरे इस युद्ध में अपरिमित धन-व्यय होगा, अतएव चढ़ाई करना युक्तिसंगत न होगा, परन्त शिवसिंह (सीकर) ने कहा कि जोधपुर का वीकानेर पर श्रधिकार हो जाना पड़ोसी राज्यों के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा, इसलिए प्रारम्भ में ही इसका कोई उपाय करना चाहिये। जयसिंह के इदय में उसकी वात बैठ गई श्रीर उसने तीन लाख सेना के साथ जोधपूर पर चढ़ाई कर दी'। जब अभयसिंह को यह समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने उदयपुर श्रादमी भेजकर वहां के प्रतिष्ठित मनुष्यों को वीकानेर के साथ एंधि करा देने को बुलवाया। अभयसिंह यह चाहता था कि यदि बीकानेरवाले भुक जायं तो वह वापस चला जाय, परन्तु जव वीकानेर-वालों ने यह अपमान जनक शर्त स्वीकार न की और स्पष्ट कह दिया कि हमारी श्रोर से उत्तर जयसिंह देगा तो श्रभयसिंह को इतने दिनों के परिश्रम कि बदले में फिर निराश होकर लोड जाना पड़ा। इस अवसर पर भागते हुए जोधपुर के सैन्य को वीकानेर की फ़्रीज ने बुरी तरह लूटा। श्रमयसिंह भागा-भागा एक हज़ार सवारों के साथ जोधपुर पहुंचा, क्योंकि उसे जयसिंह की श्रोर से पूरा-पूरा भय था, परन्तु जयसिंह श्रभी तक मार्ग में ्री था। उसका वास्तविक उद्देश्य जोधपुर पर श्रविकार करने का न था। वह तो केवल श्रमयसिंह को बीकानेर से हटाकर एवं उससे कुछ रुपये षस्ल कर स्वदेश लौट जाना चाहता था। श्रभयसिंह के श्राते ही २१ लाख

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि जर्यासह ने यह सोचकर कि वीकानेर पर अधिकार कर लेने से अभयासिंह की शक्ति वह जायगी, तत्काल उसे जिखा कि बीकानेर पर से घेरा उठा लो, परन्तु जब उसने ऐसा न किया, तो उस-( जयसिंह )ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी ( जि॰ २, १० १४६-१० )।

रुपने पेराकशी के वत्तकर वह वहां से लौड गया । इस धन में से ११ लाख के तो वे हो आभूपण थे, जो उसने विवाह के अवसर पर अनी पुत्री को दिये थे. परन्तु उसने यह कहकर उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि अब ये जो बहुर की निजी सम्पत्ति हैं अत्रयव इन्हें लेने में कोई दोष नहीं है ।

वहां से प्रस्थान कर जयसिंह ने गांव वणार में डेरा किया जहां भीकानेर से जोरावर्रसिंह भी श्राकर उपस्थित हुश्रा श्रीर समय पर सहा-

नोरावरसिंह का जयसिंह से मिलना

यता प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। पर जयसिंह ने यही कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसका मूल्य 'कुछ नहीं' के बरावर है, क्योंकि

आपके पूर्वज जैतसी ने हमारे पूर्वज सांगाजी की वड़ी सहायता की थी<sup>3</sup>।

श्रान्तर दोनों के डेरे वीचम में हुए. । वहां से वे बांधनबाहे पहुंचे, जहां उनकी उद्युर के महाराणा जगत्सिंह (दूसरा )श्रीर को दे के महाराष हुर्जनसाल से मुलाक्षात हुई । किर वीमार पर् साईरासोनों का दमन करना जाने से जोरावर्सिंह कुछ दिनों के लिए जयपुर चला गया। इसी बीच वीकानेर राज्य में साईदासोतों के वर्लेड़ा करने पर उसने खाहू में जयसिंह के पास जाकर उनका दमन करने के लिए फ़ौज

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में वीस लाख रुपया लिखा है (जि॰ २, ४॰ १४२) ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४-७। पाउलैट; गैज़ेटियर **मॉर्** दि भीकानेर स्टेट; पृ॰ ४०-४१।

र्वप्तिवनोद (भाग २, ए० १०२-३) में भी इस घटना का लगभग ऐसा ही संश्वित वर्णन है। जोबपुर राज्य की रयात में भी कहीं-कहीं योदे श्रन्तर के साथ यह घटना दी है। इससे यह निश्चित है कि अभयतिंह की चढ़ाई जिस समय बीकानेर पर हुई थी, उस समय जयसिंह ने जोधपुर पर चढ़ाई की और बढ़तिसंह भी उसका सहायक हो गया, जिससे श्रमयसिंह की फ्रीरन जोधपुर बीटना पड़ा।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ध्यात; जि॰ २, पत्र ६७ । पाठलेट; गैज़ेटियर बॉब् वि बीकानेर स्टेट, २० ४२।

भेजने को कहा, जिखपर दस हज़ार फ़ीज के साथ जयपुर के शेखावत शार्दूलसिंह (जगरामोत) श्रादि मेहता बक्तावरसिंह के साथ उधर भेजे गये। उस समय लालसिंह वाय के किले में तथा संग्रामसिंह चूरू में था। रिणी से चलकर जब कछ्वाहों की सेना वाय में पहुंची तो लालसिंह रात्रि के समय वहां से भागकर भादा चला गया। श्रमयसिंह की दी हुई दस तोपें उसके पास थीं, जिनपर विजेताओं का श्रधिकार हो गया। जब भादा में भी लालसिंह का पीछा किया गया तो उसने शेखावत शार्दूलसिंह की मारफ़त वातचीत की श्रीर पेशकशी का एक लाख रुपया देना ठहराकर मेल कर लिया। तब शार्दूलसिंह लालसिंह को लेकर जयपुर गया, जहां वि० सं० १७६७ कार्तिक विद ११ (ई० स० १७४० ता० ४ श्रक्टोवर) को यह (लालसिंह) नाहरगढ़ में केंद्र कर दिया गया। जोरावरसिंह जब धीकानेर लौड रहा था तो मार्ग में संग्रामसिंह भी उसकी सेवा में उपस्थित हुआ श्रीर दंड के पचीस हज़ार रुपये देने का वचन दे विदा हुआ। इस प्रकार उस प्रदेश के विद्रोहियों का दमन होकर सुव्यवस्था का श्राविर्भाव हुआ'।

संप्रामसिंह इतना हो जाने पर भी ठीक रास्ते पर न श्राया था। इसके रहते शांति भंग होने की श्राशंका सदा विद्यमान रहती थी। श्रतपव

नोरावरसिंह का चूरू पर अधिकार करना बक़्तावरिसंह जाकर उसको उसके भाई भोपतिसंह सिंहत सालू में ले आया, जहां वि० सं० १७६८ आपाढ विदे ४ (ई० स० १७४१ ता० २३ मई) को

षे दोनों छल से मार डाले गये। अनन्तर जोरावरसिंह ने जाकर चूरू तथा षहां की सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया एवं उन समस्त वणीरोतों को बाहर निकाल दिया जो राजकीय सेवा में नहीं थे। लगभग छः महीने तक उस इलाक़े को अपने हाथ में रखने के वाद पुनः संग्रामसिंह के पुत्र

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६७। पाउलेट-कृत 'गैज़ेटियर भॉव् दि भीकानेर स्टेट' में केवल इतना लिखा है कि बीकानेर में उपद्रवी ठाकुरों का दमन भरते में अपसिंह ने जोरावरसिंह की सहायता की (पू॰ ४२)।

धीरतसिंह को ही उसने वहां का स्वामी वना दियां ।

महाराजा जयसिंह की जोधपुर पर की विगत चढ़ाई में वस्तसिंह को आशा हो गई थी कि इससे उसका जोधपुर की गद्दी पर अधिकार करने का

षयसिंह पर वख्नसिंह की चदाई श्रपना स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परन्तु जब जयसिंह के केवल कुछ धन प्राप्तकर लौट जाने से उसकी यह श्राशा घूल में मिल गई, तो वह जयसिंह का

यह आशा घूल म । मल गई, ता वह जयासह का विरोधी हो गया और उसने अपने भाई अभयसिंह से मेल कर लिया। अनन्तर उसने ससैन्य हूं हाड़ पर चढ़ाई की। यह ख़बर जयसिंह को भिलने पर वह भी फ़्रोंज के साथ उसका सामना करने को गया और कुछ देर की लड़ाई के वाद उसने उस( वस्तसिंह) को भगा दिया। अभयसिंह उस समय आलिएयावास में था, जहां वस्तसिंह चला गया। जयसिंह ने अजभे भर पहुँचकर अभयसिंह को युद्ध की चुनौती दी तथा मेहता आनंदकप से कहा कि तुम अपने स्वामी (जोरावरसिंह) को लिखो कि नागोर पर चढ़ाई करे और शीव्रतापूर्वक मुक्त से आकर मिले। जोरावरसिंह तयतक चूह में ही था, यह समाचार वहां पहुँचने पर उसने आगे बढ़कर नागोर का यहा विगाड़ किया, परन्तु जब कुछ दिन बीत जाने पर भी वह जयसिंह के शामिल नहीं हुआ, तो उस(जयसिंह) ने आनंदकप से इसके वारे में कहा। तब आनंदकप स्वयं जोरावरसिंह के पास गया, पर जब उसके प्रस्थान करने का विचार न देखा, तो वह लौटकर जयसिंह की सेना में गया, परन्तु मार्ग में ही तवियत खराब हो जाने से पुष्कर के पास गांव यसी में उसका देहांत हो गया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) दयालटास की स्यात; जि॰ २, पत्र ६७ । पाठलेट, रैोज़ेटियर श्रॉव् दि षीकानेर स्टेट; ए॰ २३ ।

चीरविनोद (माग २, ए० २०३) में भी संप्रामसिंह भौर भूपाल(मोपत)सिंह 🕏 मरवाये जाने का हाल है, पर उसमें यह घटना ता॰ ३ जून को होना लिखा है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की एयात; जि॰ २, पत्र ६७०= । पाठलेट गैज़ेटियर झॉब् कि. क्रानेर क्टेंट, ए॰ २३ ।

धीकानेर का समुचित प्रवन्ध करके जोरावरसिंह जयपुर गया श्रीर कार्गावरसिंह का जयपुर जाना ६ मास तक जयसिंह का मेहमान रहने के श्रनंतर वहां से लौटा ।

भट्टियों और जोहियों का उत्पात फिर बढ़ रहा था, अतएव यह निश्चय हुआ कि तुकों के इन दोनों दलों को निकालकर हिसार पर

जोरावरासिंह का हिसार पर मिथकार करने का विचार करना श्रिधिकार कर लेना चाहिये। इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व कुंवर गर्जीसह, शेखावत नाहरसिंह तथा मेहता वक़्तावरसिंह को

नोहर में छोड़कर जोरावरासिंह सकुटुम्य करणीजी का दर्शन करने गया। ठाकुर कुशलसिंह सात हज़ार फ़ौज के साथ कर्णपुरा के जोहियों पर गया हुआ था, उसे जोरावरसिंह ने वापस बुला लिया?।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि श्रभयसिह से मेलकर १००० सेना के साथ बढ़तिसह जयसिंह पर गया। उधर १०००० सेना के साथ जयसिंह भी गंगवाणे श्राया, जहां दोनों में युद्ध हुश्या। इतनी थोड़ी सेना रहने पर भी बढ़तिसह श्रभूतपूर्व धीरता के साथ जड़ा श्रीर दो-तीन बार कछ्वाहों की सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक निकल गया (जि० २, ए० ११२-३)। अन्यत्र इस सम्बन्ध में यह लिखा मिलता है कि बढ़तिसिंह के पास १-६ हज़ार सेना थी और जयसिंह के पास १००००; जब बढ़तिसिंह के पास १००००; जब बढ़तिसिंह के पांच हज़ार श्रादमी कट गये तो उसने श्रपने बचे हुए साथियों के साथ इतने प्रबल बेग से शत्रु-पन्न पर श्राक्रमण किया कि जयसिंह को जयपुर की तरफ भागना पड़ा, परन्तु यह केवल कल्पना-मूलक बात ही प्रतीत होती है। श्रपने से छः गुना या उससे भी श्रधिक सैन्य का सामना करना तो माना जा सकता है, पर उसे परास्त कर सकना कल्पना से दूर की बात है। बीरविनोद (भाग २, ए० १०२-३) में भी दयालदास की ख्यात जैसा ही वर्णन है, श्रतपुव उसपर श्रविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। श्रागे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि भंडारी रघुनाथ के उद्योग से जोधपुर श्रीर जयपुर में सिन्ध हुई (जि० २, ए० ११४)।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ६८। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र० ४३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६८ । पाउनेट; गैज़ेटियर भॉय् वि नौकानेर स्टेट; पु॰ ५३-४।

श्रनन्तर जब राजमाता सीसोदिणी ने बीकानेर में चतुर्भुज का का मंदिर बनवाया तो जोरावर्रासंह ने उसकी प्रतिष्ठा की । वि० सं०

जोरावरितह का चादी की तुला करना तथा सिरड पर श्रथिकार करना १८०१ (ई० स० १७४४) में महाराजा जोरावरसिंह ने को जायत जाकर कार्तिक सुदि १४ (ता० ६ नवंवर) को चांदी की तुला की। फिर वहां से उसने मेहता रघुनाथ को फ़ीज देकर सिरड भेजा,

जदां थोड़ी सी लड़ाई के वाद उसका अधिकार हो गया'।

कुछ समय पश्चात् रेवाड़ी के राव गृजरमल ने कहलाया कि हम और आप दिसार ले लें अतरव आप सेना भेजें। इसपर जोरावरसिंह ने वहां

गूजरमल की सहायता तथा चंगोई, हिमार, फतेहाबाद पर श्रिथकार करना सेना भेजी। दोजतसिंह पृथ्वीराजोत (वाय) और
मेहता वक्ष्तावरसिंह फ़्रीज के साथ रिणी भेजे गये
और जुकारसिंह आदि वणीरोतों की फ़्रीज लेकर
मेहता साहवसिंह चंगोई गया. जिसने तारासिंह

(श्रानंद्रसिंहोत) से, जो विना श्राह्मा के चंगोई पर श्रविकार कर चैठा था, उस स्थान को किर छीन लिया। इस वात से नाराज़ होकर श्रानंद्रसिंह के चारों पुत्र मलसीसर गये, जहां से गजसिंह जयपुर में ईश्वरीसिंह के पास होता हुश्रा नागोर में वस्तिसिंह के पास गया। श्रनन्तर उपर्युक्त दोनों फ्रौजें भिलकर राव गूजरमल के पास हांसी हिसार में गई, जहां उसका श्रमल हुश्रा। जोरावरसिंह स्वयं भी वहां गया श्रीर वहां से ही कुछ फ्रौज फतेहावाद के भिट्टियों पर भेजी गई, जिनका दमन किया जाकर यहां जोरावरसिंह का ध्रिधकार हो गया ने

वहां से लौटते समय मार्ग में जोरावर्रासेंह हसनलां भट्टी (भटनेर का) के पुत्र मुहम्मद से निला श्रीर उससे पेशकशी ठहराई । जिन दिनों

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६८।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६= । पाउन्नेट, गैज़ेटियर श्रीव् दि भीकानेर स्टेट; ए॰ २४।

<sup>(</sup>३) दयालदास भी शयात; जि॰ २, पन्न ६३।

मृत्यु

वह अनूपपुर में ठहरा हुआ था, उसका शरीर अस्ट्रस्थ हो गया और चार दिन की वीमारी के

बाद वहीं उसका वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई०स०१७४६ता० १४मई) को नि.सन्तान देहांत हो गया । यह भी कहा जाता है कि उसकी मृत्यु विष प्रयोग से हुई। उसके साथ उसकी देरावरी और तंवर राणियां सती हुई ।

जोरावर्रासंह वीर, राजनीतिज्ञ श्रीर काव्यमर्मज्ञ था । वह युद्ध से यदकर मेल का महत्व समभाना था। इसी से श्रवसर प्राप्त होने पर उसने

महाराजा जारावरसिंह का व्यक्तित्व जोधपुर श्रौर जयपुर से मेल करने में मुंह न मोड़ा । इसका परिणाम भी श्रव्छा ही हुश्रा। कुछ सरदार उसके विरोधी श्रवश्य थे, परन्तु शेष

के साथ उसका सम्बन्ध वड़ा श्रद्धा था। वह समसता था कि सरदारों

(१) ऋथास्मिन् शुभसम्बत्सरे श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्बत् १८०३ वर्षे शाके १६६८ प्रवर्त्तमःने मासोत्तमेमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्कपचे तिथौ षष्ठयां गुरुवासरे "महाराजाधिराज-महाराजश्रीजोरावरसिहजीवर्मा देरावरीजीश्रीऋषैकुंवर तवरजी श्रीउमेद-कुंवरजी एवं द्वाभ्या धर्मपत्नीभ्यां सह श्रीनारायणपरममिक्त-संसक्तचित्तः परमधाममुक्तिपदं प्राप्तः

( जोरावरसिंह की वीकानेर की समारक छुत्री से )।

स्मारक छन्नी के उपर्युक्त छेख के तिथि, वार श्रादि का मिलान करने से वे वि॰ सं॰ १८०६ में ही पहते हैं, श्रतएव जोरावरसिंह की मृत्यु का यह संवत् ठीक होना वाहिये। इसके विरित एय तो में सबत् १८०२ ज्येष्ठ सुदि ६ दिया है जो श्रापाढ़ादि श्रथवा श्रावणादि संवद् होने से तो स्मारक छन्नी के लेख से मेल खा जाता है, परन्तु श्रागे चलकर ख्यात में गजसिंह की मृत्यु का समय वि॰ सं॰ १८४४ चैन्न सुदि ६ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ २४ मार्च) दिया है श्रीर यही उसकी स्मारक छन्नी में भी है, जिससे यह निश्चित है कि ख्यात में दिये हुए संवत् भी चैन्नादि ही हैं। इस दृष्टि से स्मात का दिया हुश्रा वि॰ सं॰ १८०२ (ई॰ स॰ १७४४) टीक नहीं माना जा सकता।

(२) दयाचदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ६६ तथा जोरावरसिंह की स्मारक कुन्नी का केल । पर ही राज्य का श्रम्तित्व निर्भर है और इसी कारण उन्हें विरोधी होने का मौका कम देता था।

मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार जोरावर्रांसह संस्कृत और भाषा का अच्छा किय था। उसके वनाये दो संस्कृत प्रन्थ—'वैद्यकसार' और 'पूजा-पद्धत'—वीकानेर के पुस्तकालय में हैं। भाषा में उसने 'रिसकिप्रया' और 'कवित्रिया' की टीकायें चनाई थीं'। महाराजा अभयसिंह के द्वारा वीकानेर के घेरे जाने पर एक सफ़ेद चील को देखकर उसने यह दोहा कहा था—

डाढ़ाली डोकर थई, का तूँ गई विदेस । खून त्रिना क्यों खोसजे, निज बीका रां देस<sup>2</sup> ॥

### महाराजा गजिसह

द्यालदास लिखता है — 'जोरावरासिंह के नि:सन्तान मरने के कारण गढ़ तथा नगर का सारा प्रवन्ध श्रविलम्ब ठाकुर कुशलसिंह (भूकरका) श्रोर मेहता वक़्तावरासिंह ने श्रपने हाथ में ले लिया। उसके किसी सुयोग्य सम्बन्धी को सिंहासनारूढ़ करने का विचार हो ही रहा था कि इतने में श्रमरसिंह, तारासिंह तथा गृददृसिंह नगोर से सेना लेकर लाडणुं में बीकानेर का विगाड़ करने के लिए श्रा पहुंचे। ठाकुर कुशलसिंह ने बीका वलरामसिंह को भेजकर उन्हें बुलवाया, जिसपर वे गांव गाढ़वाला में एक शमी-बुक्त के नीचे श्रा ठहरे। यह समाचार श्रमरसिंह के छोटे भाई गर्जासिंह को विदित होने पर उसने भी तुरन्त वीकानेर श्राकर मोमियादव के शमी बुक्त के नीचे डेरा किया। श्रक्त विचारनेवालों से जब राज्य के भावी स्वामी के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया तो उन्होंने चतलाया कि भोमियादेव के बुक्त के नीचे श्राकर ठहरनेवाला व्यक्ति हो राज्य का श्रधिकारी होगा। गर्जासिंह ही सभों में श्रधिक बुद्धिमान

<sup>(</sup>१) राजरसनामृत पृ० ४६-४० ।

<sup>(</sup>२) नरोत्तमदान स्वामी. राजस्थान रा वृहा, भाग १, पृ० ६६ तथा २३७।

<sup>(</sup>३) जोरायरसिंह के चाचा भानन्दसिंह के पुत्र ।



महाराजा गजसिंह

|    | · - |  |  |
|----|-----|--|--|
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
| ** |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |
|    |     |  |  |

था, श्रतपव ज्येष्ठ पुत्र श्रमरसिंह के होते हुए भी, ठाकुर कुशलसिंह तथा मेहता बक्तावरसिंह एवं श्रन्य सरदारों श्रादि ने सलाह कर उस(गजसिंह)को ही गद्दी पर वैठाने का निश्चय किया और उसे वुलाकर उस समय तक के राज्यकोष का दिसाव न मांगने का वचन लेकर वि० सं० १८०२ श्रापाढ विद १४ (ई० स० १७४४ ता० १७ जून) को उसे वीकानर के राज्यसिंहासन पर विठलाया। श्रमरसिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण निश्चिन्त था, परन्तु गजसिंह की गद्दीनशीनी का हाल मालूम होते ही वह वहां से चला गया ।

द्यालदास का दिया हुआ गद्दीनशीनी का उपर्युक्त संवत् ठीक नहीं है, क्योंकि महाराजा जोरावरसिंह के स्मारक लेख से वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ को उसकी मृत्यु होना निश्चित है । संभव है उसमें दी हुई गजसिंह की गद्दीनशीनी की तिथि ठीक हो ।

श्रभयसिंह उन दिनों श्रजमेर में था, जहां महाजन का ठाकुर भीमसिंह तथा श्रन्य चीकानेर के विरोधी उसके पास थे । लालसिंह(भाद्रा)को

जोधपुर की सहायता से अमरसिंह की वीकानेर पर भी सवाई जयसिंह के मरने पर श्रभयसिंह ने छुड़वाकर श्रपने पास रख लिया था। श्रमरसिंह भी भागकर उस(श्रभयसिंह)के पास चला गया तथा श्रभयसिंह के साथ रहे हुए वीकानेर के

विरोधी सरदारों ने उसे ही वीकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय किया। श्रमन्तर श्रमयसिंह ने श्रपने बहुत से सरदारों एवं भीमसिंह, लालसिंह श्रमरिंह श्रादि के साथ एक विशाल सेना वीकानेर पर भेजी, जो मार्ग में लूटमार करती हुई सक्रपदेसर के पास ठहरी। वीकानेरवाले जोधपुर के विगत हमलों से सतर्क रहने लगे थे। इस श्रवसर पर वीकों,

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६६। पाउलेट, गैज़ेटियर भ्रॉव् दि मौकानेर स्टेंट, प्र• ४४-४।

<sup>(</sup>२) देखो जपर ए० ३२१, टि० १।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात के पीछे से बदाये हुए श्रंश में गजसिंह की गद्दीनशीनी का समय वि॰ सं॰ १८०३ श्राधिन विद १३ (ई॰ स॰ १७४६ ता॰ २ सितम्बर) दिया है (जि॰ २, प्ट॰ २०१), जो ठीक प्रतीत नहीं होता।

वीदावतों, रावतोतों, वणीरोतों, भाटियों, रूपावतों, कर्मसोतों श्रादि की सेनाएं एकत्र होकर शत्रुपच का सामना करने के लिए रामसर कुएं पर जाकर डटीं, परन्तु कई मास तक एक दूसरे के सम्मुख पड़े रहने पर भी केवल मुठभेड़ होने के श्रतिरिक्त कोई वड़ा युद्ध न हुआ। तव जोधपुर के सरदारों ने कहलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये जावें तो हम वापस लीट जावें, परन्तु गर्जासंह ने यही उत्तर दिया कि हम इस तरह सुई की नोक के वरावर भूमि भी न देंगे और कल प्रातः तलवार से हमारी शान्ति की शर्तें तय होंगी। दूसरे दिन श्रपनी सेना को तीन भागों में विभक्त कर गर्जासिंह शत्रुश्रों के सामने जा पहुंचा। वीदावतों, रावतोतों श्रौर वीका राठोड़ों की वीच की अनी में महाराजा स्वयं हाथी पर विद्यमान था। दाहिनी श्रनी में भाटी, रूपावत श्रीर मंडलावत थे तथा वांई श्रनी में तारासिंह, चूरू का ठाकुर धीरजसिंह श्रोर मेहता वक़्तावरसिंह श्रादि थे। हरावल में कुशल-सिंह ( भूकरका ), मेहता रघुनाथसिंह तथा दोलतसिंह (वाय) थे और चंदावल में प्रेमसिंह वाघसिंहोत वीका, महाराजा के श्रंगरत्तकों-सहित था। सुजानदेसर कुएं के पास शत्रुपत्त में से कुछ ने एक बुर्ज बना ली थी, परन्तु यीकानेर की दाहिनी अनी ने हल्ला कर उन्हें वहां से भगा दिया और वहां श्रधिकार कर लिया। इसपर जोधपुर की सेना में से भंडारी रतनचन्द अपनी सारी फ़ीज के साथ चढ़ गया। गर्जासिंह उस समय घोड़े पर सवार होकर लड़ रहा था; उस घोड़े के एक गोली लग जाने से वह मर गया, तव वह दूसरे बोड़े पर वैठकर लड़ने लगा। श्रमरासिंह उस समय तक यही समभ रद्दा था कि गर्जिस हाथी पर चढ़कर लड़ रहा है, श्रतएव उसने उधर ही श्राक्रमण किया। तारासिंह ने उधर घूमकर श्रमरसिंह पर वार किया। इसी वीच गजसिंह का दूसरा घोड़ा भी मर गया, जिससे वह फिर हाथी पर ही आरूढ़ हो गया। इतनी देर की लड़ाई में भंडारी (रतनचन्द), भीम सिंह तथा श्रमर्रासेंह इतने घायल हो गये कि उनके लिए श्रधिक लड़ना श्रसम्भव हो गया। फिर महाराजा गजसिंह के हाथ से भंडारी रतनचन्द की आंख में तीर लगते ही श्रृष्ठु, यची हुई सेना के साथ रण्हेत्र छोडूकर भाग

गये', परन्तु बीकानेर के जैतपुर के ठाकुर स्वरूपसिंह ने श्रागे बढ़कर बग्छी के एक बार से भंडारी का काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में जोध पुर की बड़ी हानि हुई। बीकानेर के भी कितने ही सरदार काम श्राये। जब इस पराजय का समाचार श्रभयसिंह के पास पहुंचा तो उसे बड़ा खेद हुआ श्रीर उसने एक दूसरी सेना भंडारी मनरूप की श्रध्यच्चता में भेजी, जो डीडवाणे तक श्राई, परन्तु इसी समय बीकानेर से सेना श्रा जाने के कारण वह वहां से लौट गई। यह घटना वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में हुई'।

(१) यह घटना वि॰ सं॰ १८०४ के श्रावण मास में हुई, जैसा कि वीकानेर के मांडासर नामक जैनमन्दिर के पास से भिले हुए नीचे लिखे स्मारक लेख से पाया जाता है—

स्विस्त श्रीमत्शुमसंवत्सरे संवत् १८० वर्षे शाफे १६६६ प्रवर्त्तमाने
महामांगल्यप्रदमासोत्तममासे
श्रावणमासे कृष्णपचे तिथी
तृतीयायां ३ सोमवासरे श्रीवीकानेयर मध्ये महाराजाधिराजमहाराजाश्रीगज[सि]घजीविजयगज्ये काश्यपगोत्रे राठोड्कांघलवंशे वर्णारोत राजश्रीत्रजवसंघजीतत्पुत्रमोहकमसंघजीतस्यात्मज
[स]बाईसघजी जाधपुर री फोज भागी ताहीरा काम स्राया

(मूल लेख से)।

<sup>(</sup>२) दयाखदास की ख्यात जि॰ २, पत्र ६६-७१ । पाठखेट; रीज़ेटियर भॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४४-६।

उन्हीं दिनों कितपय वीदावतों का उत्पात वहुत स्थादा वढ़ गया था इसिलिए महाराजा गर्जासेंह ने छापर में निवास करते समय मुहन्वतिंस विहारीदासोत वीदावत (भागचन्दोत), देवीिंस हिन्दूसिंहोत वीदावत तथा संग्रामिंह दुर्जनिसंहोत वीदावत को श्रपने पास बुलवाकर मरवा डाला, जिससे देश में शानित हुई?।

इसी वीच श्रभयसिंह श्रीर वस्तिसिंह में वैमनस्य वढ़ गया, जिससे वस्तिसिंह ने पिड़िहार शिवदान श्रादि को वीकानेर भेजकर वस्तावरसिंह की माग्फ़त गजसिंह से मेल कर लिया। श्रनन्तर गजसिंह का वस्तिसिंह की सहायता को जाना जोधपुर पर चढ़ाई करने का निश्चयकर वह दिल्ली

में वादशाह मुहम्मदशाह<sup>र</sup> की सेवा में गया श्रीर

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १४८-६) से भी पाया जाता है कि जोरावरसिंह के नि सन्तान मरने पर उसके भाई आनन्दिसह के छोटे पुत्र गजिसिंह को वीकानेर की गदी मिली। इसपर जोधपुर की सेना ने बीकानेर पर चढ़ाई की, जिसमें गजिसिंह का बढ़ा भाई अमरसिंह भी साथ था। इस जड़ाई का परिणाम तो उक्र ख्यात में नहीं दिया है, परन्तु आगे चलकर भंडारी मनरूप को चापावत देवीसिंह (पोहकरण), जदावत कल्याणिसिंह (नीवाज), मेड़ितया शेरिसिंह (रीयां) आदि सिहत फिर बीकानेर पर भेजना जिखा है, जिससे यह निश्चित है कि पहले भेजी हुई सेना की पराजय हुई होगी। जोधपुर राज्य की ख्यात में भेडारी मनरूप की सेना में भी अमरसिंह का होना जिखा है। उमी ख्यात से पाया जाता है कि उन्हीं दिनों मरहारराव होकर ने जयपुर पर चढ़ाई कर अभयिसह से सैनिक सहायता मंगवाई, जिमपर मनरूप उधर मेज दिया गया।

- (१) टयालदास की ज्यात, जि॰ २, पत्र ७१ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि यीकानेर स्टेट, ए॰ १६।
- (२) द्यालदास की न्यात में शहमद्गाह नाम दिया है, जो ठीक नहीं है। बोधपुर राज्य की गयान में भी चर्त्रासिह का मुहम्मद्याह के समय दिशी जाना सथा यहां से शहमद्याह के समय में लीटना लिखा है (जि॰ २, पृ॰ १६०)। वीरिवनोद; (भाग २, पृ॰ १०४) में भी श्रहमद्गाह ही दिया है। स्यावों में 'म' के स्थान पर 'म' हो जाना असरभव नहीं है।

पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात् वहां से एक वड़ी सेना सहायतार्थ प्राप्तकर सांभर में आकर ठहरा, जहां उसने गजसिंह को भी बुलाया। श्रभयसिंह को इसकी ख़वर मिलने पर उसने मल्हारराव होल्कर को श्रपनी सहायता के लिए बुलाया। गजसिंह के श्रा जाने से वक्ष्तसिंह की सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई। इस सम्बन्ध में उसने गजसिंह से कहा भी था कि श्रापके मिल जाने से हम एक श्रीर एक दो नहीं वरन ग्यारह हो गये हैं।

श्रभयसिंह ने मरहटों की सहायता के बल पर भाई पर श्राक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, परन्तु इसी समय जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह के भेजे हुए एक मनुष्य के श्रा जाने से बक़्तसिंह श्रीर मल्हारराव होल्कर की बातचीत हो गई श्रीर उस( मल्हारराव )ने दोनों भाइयों में मेल करा दिया, पर इससे श्रान्तरिक मनोमालिन्य दूर न हुश्रा ।

तदनन्तर गजसिंह स्वदेश को लौटता हुआ डीडवाणे पहुंचा जहां मेहता भीमसिंह-द्वारा उसे अपने पिता (श्रानन्दसिंह) के रिणी मे रोगशया

वीकमपुर पर गजिसह का श्रिथिकार होना पर पड़े रहने का समाचार मिला, परन्तु वीकानेर पहुंचने पर भी वह उधर नहीं गया, क्योकि वीकम-पुर के भाटियो का उपद्रव उन दिनों वहुत वढ़

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १६०) में भी लिखा है कि भाई की इच्छा के विरुद्ध वह़तसिंह दिश्ली जाकर वादशाह की तरफ से पठानों से जड़ा तथा श्रहमदशाह के सिहासनारूढ़ होने पर फौज ख़र्च तथा सांभर, डीडवाणा, नारनोल श्रीर गुजरात का सूवा प्राप्तकर देश को लौटा । इसपर श्रभयसिंह महहारराव को सहायतार्थ बुलवाकर साभर में, जहा बह़तसिंह के होने का समाचार मिला था, गया। श्रभयमिंह का हरादा जालोर छुड़ा लेने का था, परन्तु याद में दोनों भाइयों के मिल जाने पर श्रभयसिंह श्रजमेर चला गया श्रीर बह़तिसिंह नागोर, परन्तु उसने जालोर नहीं छोड़ा। उक्र प्यात में वह़तिसिंह के सहाय ही में गजिस का होना नहीं लिखा है, परन्तु श्रधिक संभव तो यही है कि वह उम (बह़तिसिंह) की सहायतार्थ गया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई वार बीकानेर से उसे सहायता मिल चुकी थी।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७१-२। चीरिवनोद, भाग २, प्र० ४०४। पाउलेट, गैज़ेटियर स्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, प्र० ४६-७।

रहा था जिसे रोजना बात श्रावश्यक था। कोलायत पहुंचकर उसने मेहता भीनसिंह को फ़ौज देकर इस कार्य पर भेजा, जिसने मांडाल में डेरा किया। श्रनन्तर भाटी हुंभकर्ण की मारफ़त दस हज़ार रुपय पेशकशी के टहराकर वीकमपुर के प्रधान ने गजसिंह से संधिकर ली, जिसपर गजसिंह वीकानर लीट गया। इसी वीच वि० सं० १८०४ फालगुन सुदि १३ (ई० स० १७३६ ता० १६ फरवनी) को श्रानन्दसिंह के स्वर्गवास होने का समाचार उसके पास पहुंचा, जिसे सुनकर उसे बहुत दुःख हुआ। हादशाह करने के उपरान्त वह रुणिया गया। धीकमपुर के पेशकशी के रुपये न दिये जाने के कारण कुंभकर्ण ने महाराजा से बीकमगुर पर श्रधिकार करने की श्राहा प्राप्त की। कुछ ही समय के बाद वहां के राध स्वरूपिसंह को मारकर उसने वहां श्रिवकार कर लिया और इसकी सूचना गजसिंह को दी। तब गजसिंह ने एक सोने की मूठ की तनवार तथा सिरोपाव देकर मेहता भीनसिंह और पड़िहार धीन्हसिंह को वहां भेजा ।

गजसिंह जब गारवदेसर में था, उस समय वाय के दौलतसिंह आदि के प्रयत्न से महाजन का विश्रोही ठाकुर भीनसिंह उसकी सेवा में उपस्थित

भीननिंद का श्राकर स्नृमा-प्राथी होना हो गया। गजसिंह ने उसका श्रपराध समा कर उसकी जागीर उसे सोंप दी। भीमसिंह ने श्रभय-सिंह से मिला हुश्रा 'गोकुलगज' नाम का हाथी इस

श्रवसर पर महाराजा को भेंट किया<sup>3</sup>।

जिन दिनों गजसिंह कुछ ठाकुरों के भगड़े नियटाने में व्यस्त था, उसके पास भीखमपुर से समाचार श्राया कि जैसलमेर के रावल ने चढ़ाई

<sup>(</sup>१) 'वीरविनोद' में भी श्रानन्टासिंह की मृत्यु का यही समय दिया है (भाग २, ५०४)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात, जि॰ २, पत्र ७२ । पाडलेट; मैज़ेटियर झॉब् दि बीयानेर स्टेट; प्र॰ २७ ।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७२ । पादलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् हिं बीकानेर स्टेट, ए॰ १७।

श्रीकमपुर पर रावल श्रखैसिंह का श्रिधकार होना कर दी है, अतएव आप शीघ सहायता को आवें। इसपर वह स्वयं सहायता के लिए चला, परन्तु मार्ग में आवणादि वि० सं० १८०५ (चैत्रादि १८०६)

श्राषाढ सुदि १५ (ई० स० १७४६ ता० १६ जून) सोमवार को श्रजमेर में श्रमयसिंह का देहांत होने की ख़बर मिलते ही यह फिर चीकानेर लौट गया।श्रावण सुदि १० को रामसिंह के जोधपुर की गद्दी पर वैठने पर जब बक़्तसिंह ने उसके पास टीका भेजा तो उसने उसे यह कहकर लौटा दिया कि पहले जालोर छोड़ो तो वह स्वीकार किया जायगा। वफ़्तसिंह के इस बात को श्रस्वीकार करने पर उसने मेड़ितयों की सहायता से उस(बक़्तसिंह) पर चढ़ाई कर दी वित्व बक़्तसिंह ने श्रादमी भेजकर बीकानेर से सहायता मंगवाई। इसपर गर्जासिंह १८००० सेना लेकर उसकी सहायता के लिए गया।एक साथ दो स्थानों पर लड़ना फठिन कार्य था श्रतएव उसने चीकमपुर में रक्खी हुई सेना भी श्रपने पास बुला ली। ऐसा श्रच्छा श्रवसर देख जैसलमेर के रावल श्रखराज ने बीकमपुर पर चढ़ाई कर छंभकर्ण को छल से मार वहां श्रधिकार कर लिया।तब से चीकमपुर जैसलमेर राज्य में है ।

फिर गांव सरणवास में जाकर महाराजा गजिसह बक़्तरिंसह से मिला । श्रमन्तर बक़्तसागर होते हुए हीलोड़ी गांव में दोनों के डेरे हुए, वस्तिसह की सहायता को जहां रूण में महाराजा रामसिंह के होने का जाना समाचार छाने पर बक़्तरिंह ने वहां पहुंच-

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी श्रमयसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है (जि॰ २, पृ॰ १६१)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि॰ २, पृ॰ १६३। दयालदास की रयात में वि॰ सं॰ १८०४ श्रावण चिंद १२ दिया है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी ऐसा ही उहांख है (जिं० २, पृ॰ १६३-४)।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७२। पाउलेट. गैज़ेटियर श्रॉच् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४७ (जालोर के स्थान पर नागोर दिया है, जो टीक नहीं है )।

कर भंडारी मनक्षप की दुगा से मार डाला, परन्तु कोई वड़ी लड़ाई नहीं हुई। जव वक्रतसिंह तथा गजसिंह मोड़ी में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि श्रमरसिंह तथा भादा के लालसिंह ने सवाई श्रादि गांवों को लटा श्रीर सगड़ा किया है। इसपर तारासिंह सेना सहित उनपर चढ़ा। रिखी पहुंचने पर उसने वड़ी बीरतापूर्वक विद्रोहियों का सामना किया, परन्तु श्रंत में श्रापने कितने ही साथियों सहित वह मारा गया, जिससे रिखी में श्रमरसिंह का श्रिधकार हो गया। इतना होने पर भी गजसिंह ने बल्तसिंह का साथ न छोड़ा, पर अपने कई सरदारों को सेना देकर उधर भेज दिया। पीछे से ऊंट सवारों के साथ मेहता मनरूप को भी वस्त्रसिंह ने उनकी सहा-यतार्थ रवाना कर दिया। रामसिंह की सेना में जयपुर के महाराजा ईख़री-सिंह का भेजा हुआ राजावत दलेलसिंह निर्भयसिंहोत ४००० सवारों के साथ था, उसने बक़्तावरसिंह से वात कर बक्तसिंह के जालोर छोड़ देने एवं वद्ले में तीन लाख रुपये तथा अजमेर लेने की शर्त पर दोनों में सन्धि करा दी । रुपया चुकाने की अवधि छ: मास निश्चित हुई । अनन्तर राम-सिंह वहां से लौट गया तथा गजसिंह भी दलेलसिंह से वातचीत कर चीकानेर चला गया<sup>र</sup>।

रिणी पर तव तक अमरसिंह का ही अधिकार था। बीकानेर लौटने पर गजिसह ने रिणी की ओर प्रस्थान किया, जिसकी खबर लगते ही अमरसिंह उरकर रिणी

<sup>(</sup>१) इसके विपरीत जोधपुर-राज्य की ल्यात में लिखा है कि ईश्वरीसिंह के पास से राजावत उलेलिंस उसकी पुत्री के विवाह के नारियल लेकर रामसिंह के पास त्याया हुआ था। उसका इस सन्धि में कोई हाय नहीं रहा। थोड़ी लड़ाई के बाद बप्रनिषद ने जालोर देने की गर्त कर संधि कर ली थी, परन्तु उसने जालोर से अपना अधिकार लड़ाई वंट होने पर भी नहीं हटाया (जि॰ २, पृ॰ १६६)। उक्र रयात से एन लड़ाई में नज़िंसह का बप्रतिसिंह के पन्न में होना नहीं पाया जाता, परन्तु उसका रप्रतिसिंह के शामिल होना खिवयमनीय कल्पना नहीं है।

<sup>(</sup>२) डयालदास की प्यात, जि॰ २, १० ७२-३ । पाठलेट; गैज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट, १० ४०-८ ।

छोड़कर फतहपुर होता हुआ जोधपुर भाग गया ।

जिन दिनों ग्जलिंह रिग्री इलाके के गांव जोड़ी में उहरा हुआ था, उसके पास वस्तिलिंह ने कहलाया कि मैं वादशाह के वस्सी (सलावतज़ां)

को सहायतार्थ लाने जा रहा हूं, आप भी शीत्र पक्तिसंह की सहायतार्थ जाना आजावें। उधर जोधपुर के शासक रामिसंह के कुछ

श्राजावें। उधर जोधपुर के शासक रामसिंह के कुछ ज़िही होने के कारण श्रीर उसके श्रपमानपूर्ण व्यवहारों से तंग श्राकर कितने ही प्रमुख सरदार नागोर में चक्कि सिंह से जा मिले। दादशाही सेना के पहुंचने के बाद ही गजिसेंह भी श्रपने राज्य का समुचित प्रवन्ध कर सेना सिंहत वक्कि से मिल गया। इस विशाल सैन्य का श्रागमन सुन रामसिंह ने जयपुर से महाराजा ईश्वरीसिंह के पास से सहायता मंगवाई। गांव सूरियावास में विपत्ती दलों में तोपों का भीपण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों श्रोर के बहुसंख्यक लोग मारे गये। श्रनन्तर पीपाड़ में भी वड़ा युद्ध हुआ, जिसमें श्रमरिसंह (पीसांगण) शादि रामसिंह के कई सहायक सरदार मारे गये, परन्तु कुछ निर्णय न हुआ। युद्ध से होनेवाली भीपण हानि देखकर ईश्वरीसिंह मुसलमान सेनाधिपित से मिल गया श्रीर वे दोनों युद्धक्तेत्र छोड़कर श्रपने-श्रपने स्थानों को चले गये। प्रधान सहायकों के चले जाने पर युद्ध का जारी रखना हानिप्रद ही सिद्ध होता श्रतएव गजिसेंह, वक्किसिंह तथा रामसिंह भी श्रपने-श्रपने स्थानों को लोट गयें।

वि० सं० १८०७ (ई० स० १७४०) में ईश्वरीसिंह ज़हर खाकर मर गया श्रीर जयपुर की गद्दी पर उसका भाई माधोसिंह चैठा। ईश्वरीसिंह दूसरी बार बख्तसिंह की के मरने से रामसिंह का एक प्रधान सहायक जाता सहायता करना रहा। तब मारवाङ के प्रमुख सरदारों ने, जो पहले

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७४। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि श्रीकानेर स्टेट; प्र॰ ४८।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७४ । पाउलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि मीकानेर स्टेट; प्र॰ ४८ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का उन्नेख है (.जि॰ २, प्र॰ १७१)। उक्न ख्यात में भी नवाय का नाम सलावतत्वां दिया है।

से ही रामसिंह के विरुद्ध थे, वक्ष्तिसिंह से जाकर निवेदन किया कि रामसिंह इस समय केवल थोड़े से साथियों सिंहत में इते में हैं, अतएय चढ़ाई करने का उपयुक्त अवसर है। वक्ष्तिसिंह के मन में भी यह वात जम गई। वीकानेर से गर्जासिंह को इससे पूर्व ही उसने अपने पास बुला लिया था। दोनों की सिम्मिलित सेना ने खेंडेली होते हुए दूदासर तालाव पर पहुंचकर वि० सं० १८०७ मार्गशीर्ष विद ६ (ई० स० १७५० ता० ११ नवम्बर) को मेड़ितयों को हराकर रामसिंह का डेरा इत्यादि लूट लिया। वहां से गर्जासिंह तथा वक्ष्तिसिंह ने वीलाड़े जाकर एक लाख रुपये पेशकशी के वस्त्ल किये। पीछे जब वे सोजत में थे, तब रामसिंह ने सैन्य एकन कर उनपर फिर आक्रमण किया, परन्तु उसे पराजित होकर भागना पड़ा। विजयी सेना ने उसके खेमे लूटकर उनमें भाग लगा दी। इस अवसर पर ज़ालिमिसिंह किशोरिसिंहोत मेड़ितया ने उनको रोकने का प्रयत्न किया, पर विपत्ती सेना के अधिक होने से उसे अपने प्राण् गंवाने पड़े। अनन्तर युद्ध करने में कोई लाम न देख सिन्ध कर रामसिंह जोधपुर चला गया और गर्जासिंह तथा वक्ष्तिसिंह नागोर लोट गयें।

उनके उधर प्रस्थान करते ही रामसिंह पुनः मेड़ते जा रहा, जिसकी खबर लगते ही गजसिंह तथा वस्तसिंह ने वि० सं० १८०८ श्रापाट सुदि ६

ग्ट्नसिंह को नेश्पुर का राज्य दिलाना (ई० स० १७५१ ता० २१ जून) को सीधे जोधपुर जाकर वहां चार प्रहर तक खूव लूट मचाई। गढ़ के भीतर भाटी सुजानसिंह तथा पोकरण के ठाकुर

देवीसिंह के रवसुर थे, जो उनकी सेवा में उपस्थित हो गये श्रीर गढ़ उनके सुपुर्द कर दिया। तब किले में प्रवेश कर गजसिंह ने वस्तिसिंह को गदी पर वैटाया श्रीर इसकी वधाई दी। वस्तिसिंह ने इसके उत्तर में निवेदन किया कि यह श्रापकी समयोचित सहायता के वल पर ही संभव हो

<sup>(</sup>१) दयालदास की र्यात; जि॰ २, पत्र ७४-१ । पाडलेट, रौज़ेटियर श्रॉब् दि चीरानेर स्टेट; प्र॰ १८-६ । जोचपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का प्रापः ऐमा दी पर्यन है (जि॰ २, प्र॰ १७३-८) ।

सका है। अनन्तर वहां से विदा हो गजसिंह वीकानेर लीट गया'।

इसी समय जैसलमेर से रावल अखैराज के पास से उसके विवाह का सन्देश आया। गजसिंह ने इस खुशी के अवसर पर वस्तसिंह को भी

गजासिंह का जैसलमेर में विवाह निमन्त्रित किया। युद्ध होने की श्राशंका से वह स्वयं तो न गया, परन्तु श्रपने पुत्र विजयसिंह को उसने भेज दिया, जो मार्ग में गांव श्रोढांगी में वरात

के शामिल हो गया। वि० सं० १८०८ माघ सुदि ४ (ई० स० १७४२ ता० १० जनवरी) को गर्जासेंह ने जैसलमेर पहुंचकर रावल श्रक्षेराज की पुत्री चंद्रकुंचरी से विवाह किया। इस श्रवसर पर उसके साथ के वहुतसे सरदारों की शादियां भी वहां हुई ।

वीकानेर लौटने पर गर्जासिंह ने मेहताओं को पद्च्युत कर उनके स्थान पर मूंथड़ों को नियुक्त किया। अनन्तर वि० सं० १८०६ (ई० स० शिखावतों का दमन करना १७४२) में उसने मूंथड़ा अमर्रासिंह को शेखावतों के गांव शिवदड़ा पर भेजा, क्योंकि वहां उपद्रव वढ़ रहा था। वहां बख़्तसिंह की आज्ञा से दौलतपुर (शेखावाटी) का नवाव भी आकर शामिल हो गया। इस सम्मिलित सैन्य ने गांव को लूटकर गढ़ी को गिरा दिया और उपद्रवियों को पकड़कर वहां शान्ति

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७४ । पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ४६ । वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १८०८ श्रावण विद २ (ई॰ स॰ १७४१ ता॰ २६ जून) को जोधपुर पर बद्ध्तिसिंह का श्रिधिकार होना लिखा है। इस अवसर पर उसने श्रभयीसिंह-द्वारा छीनी हुई बीकानेर की खरवूजी की पट्टी पीछी गर्जासिंह को दे दी (जि॰ २, पृ॰ १८०)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४-६। वीरविनोद; भाग २, प्र० ४०४। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट, प्र० ४६-६०।

इस विवाह का उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १८१) में भी है। छद्मीचन्द्र लिखित 'जैसलमेर की तवारीख़' में भी चन्द्रकुंवरी का विवाह महा-राजा गजसिंह के साथ होना लिखा है (पृ॰ ६७)।

#### स्थापित की ।

कुछ दिनों वाद गजिंसह का डेरा रिग्णी में हुआ, जहां रहते समय वक्तिसिंह के पास से समाचार आया कि रामिसह दिक्खिनयों की फ़ौज

वस्त्रिंह की सहायता को जाना लेकर अजमेर तक आ गया है, अतरव आप सहा-यतार्थ आइये। इसपर गजसिंह ने नागोर की ओर प्रस्थान किया। वक्तिसिंह पहले ही अजमेर की ओर

रवाना हो चुका था। लाङ्पुरा में दोनों एकत्र हो गये। वहां से चलकर दोनों पुष्कर में ठहरे। उनका आगमन सुनते ही रामसिंह और मरहठे विना लड़े वापस चले गये। तव गजसिंह विदा ले वीकानेर लौट गया ।

हिसार का परगना वहुत दूर होने के कारण, वादशाह ( श्रहमद-शाह ) वहां का सुचारु प्रयन्ध नहीं कर सकता था और वहां के लोग

वाटशाह की तरफ से गजर्सिह की हिसार का परगना मिलना सदा उपद्रव किया करते थे, श्रतपव वह परगना गर्जासंह के नाम कर दिया गया। उसने मेहता वक़्तावरसिंह को ससैन्य भेज वि० सं०१८०६ ज्येष्ठ वदि २ (ई० स० १७४२ ता० १६ मई) को

घहां श्रपना श्रधिकार स्थापित किया<sup>3</sup>।

वि० सं० १८०६ भाद्रपद विदि१३ (ई० स० १७४२ ता० २६ श्रगस्त)
को श्रजमेर इलाक़े के सोनौली गांव में बझ्तसिंह
का स्वर्गवास हो गया श्रीर उसका पुत्र विजयसिंह

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७६। पाठलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि धीकानेर स्टेट, प्र॰ ६०।

<sup>(</sup>२) टयाजदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७६ । वीरिवनोद; भाग २, प्र॰ ४०४ । पाटलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि चीकानेर स्टेट, प्र॰ ६० । रामसिंह का मरहटों रेरे भाई-चारा स्थापित करने एवं अजमेर थाने का उद्येख जोधपुर राज्य की ख्यात में भी है (जि॰ २, प्र॰ १=३-४)।

<sup>(</sup>३) टयालटास की रयान, जि॰ २, पत्र ७७ । पाउछेट; रोज़ेटियर सॉव् दि सीरानरे स्टेट, पृ॰ ६१ ।

### जोधपुर की गद्दी पर बैठा ।

उन्हीं दिनों वादशाह श्रहमदशाह के पास से श्राह्मापत्र श्राया कि वज़ीर मन्सूरश्रलीखां (? सफ़दरजंग) विद्रोही हो गया है, इसलिए शीव

बादशाह की तरफ़ से गजिंसह की मनसव मिलना सेना लेकर श्राश्रो। इसपर गजसिंह ने वादशाह की सेवा में सेना भेजी, जो हिसार में मेहता वक्तावरसिंह के शामिल होकर दिल्ली पहुंची । वक्तावरसिंह ने बादशाह की सेवा में उपस्थित हो महाराजा की

श्रोर से मोहरें श्रादि भेंट कीं। समय पर सहायता लेकर पहुंच जाने से वादशाह वहुत प्रसन्न हुआ श्रीर उसने गजिसह का मनसव सात हज़ारी करके सिरोपाव के साथ 'श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजाशिरोमणि श्री गजिसह' का खिताव प्रदान किया, जो वाद में उसके नाम की मुद्रा

श्रीलद्दमीनारायण्जी-भक्त राजराजेश्वर म-हाराजाधिराज महारा-जशिरोमिण महारा-ज श्री गजिसहानां मु-द्रेयं विजयते ॥ १॥

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ७६ । वीरविनोद, भाग २, प्र॰ ४०४। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि॰ २, प्र॰ १८६ । पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६१।

<sup>(</sup>२) सर यदुनाथ सरकार ने इस श्रवसर पर वीकानेर ( महाराजा गजसिंह ) से ७४०० सेना श्राना लिखा है ( फॉल झॉव् दि सुगृल एम्पायर; जि॰ १, ए० ४१२ का टिप्पण् )।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १८२६ वैशाख विद २ (ई० स० १७६६ ता० २३ ध्रप्रेट) के नौहर कस्वे से महाराजा गजसिंह और महाराजकुमार राजसिंह के लिखे हुए जोधपुर के श्रोमा रामदत्त के नाम के परवाने के ऊपर छ, पंक्षियों की नीचे लिखी हुई मुद्रा सगी है—

श्रीर शिलालेखों में लिखा जाने लगा । इस श्रवसर पर उसे माही मरातिव का श्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ और उसके कुंवर राजिंसह को चार हज़ारी मनसव तथा मेहता चक़्तावरसिंह को राव का खिताव दिया गया । कितने ही दूसरे सरदारों आदि को भी सिरोपाव मिले , जिनमें से प्रमुख के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

| १—भोपतसिंह       | ठिकाना | वाय     |
|------------------|--------|---------|
| २—जोरावरसिंह     | 33     | कुंभाणा |
| ३—पेमसिंह        | 27     | नीमा    |
| ४—सरदारसिंह      | 11     | पारवा   |
| <b>४</b> —सुखरूप | 97     | परावा   |
| ६-जाितमसिंह      | 55     | वीदासर  |
| ७-दीपसिंह        | 55     | कण्वारी |

- (१) ऋषास्मिन् शुभसंवत्सरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात् संवत् १८३६ वर्षे शक्रे १७०१ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमे माघमासे शुक्लपचे तिथौ द्वादश्यां "पुनर्वसुनच्चत्रे "श्रीराजराजेश्वरमहाराजाधिराज-महाराजिश्वरोमिण्महाराजश्री १०८ श्रीगजिसहेदेवैः चूंडासागरस्य जीर्णो- द्वारः कृतः
  - ( चूंडासागर के लेख की छाप से )।
- (२) वादणाह श्रहमदशाह के सन् जुलूस ६ ता० २ शब्वाल (हि॰ स॰ ११६६ = वि॰ सं॰ १८१० श्रावण सुदि १ = ई॰ स॰ १७१३ ता० ३ अगस्त ) के फ़रमान में भी गर्जासंह को सात हज़ार ज़ात और पांच हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है।
- (३) टप्युंक्र टिप्पण २ की तारीज़ के एक दूसरे फरमान में गजसिंह के पुत्र राजसिंह को चार हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है।
- (४) उपर्युष्ट टिप्पण २ में थाई हुई तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में यद्भता-चरसिंह को चार हज़ार ज़ात थीर एक हज़ार सवार का मनसब तथा 'राव' का ख़िताब मिलना लिगा है।
- (४) द्यालदास की रयान, जि॰ २, पग्न ७७। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०४। पाठलेट, गैज़ेटियर भॉव दि चीकानेर स्टेट, पृ० ६१।

द—धीरतिसह छिकाना सांडवा
६—देवीसिंह ,, हरासर
१०—विजयसिंह ,, चाहड़वास
११—धीरतिसह ,, चूरू
१२—शेखावत चांदसिंह
१३—प्रोहित रणहोड़दास

जिन दिनों महाराजा हिसार में था चीकानेर श्रीर जोधपुर की मिला-कर ४०००० फ़ीज उसके साथ थी। दिल्ली में मनसूरश्रलीलां (? सफदरजंग)

विजयसिंह की सहायतार्थ जाना का विद्रोह भी समात हो चुका था। इसी समय गजिसह से विजयसिंह ने यह कहलाया कि दिक्खिनयों की सहायता से रामसिंह राज्य पर आकः

मण करनेवाला है, श्राप शीघ्र सहायता को श्राव । इसपर उस( गर्जासेंह )ने खींवसर के ठाकुर जोरावरसिंह उदयसिंहोत आदि कई सरदारों को ४००० सेना के साथ उधर रवाना किया। अनन्तर हिसार का प्रवन्ध मे%ता रघुनाथ एवं द्वारकाणी (महाजन) के हाथों में देकर वह स्वयं रिणी गया। वहां जैसलमेरी राणी से कुंवर सवलसिंह का अन्म हुआ, जिसका उत्सव भनाने के वाद मेहता भीमसिंह तथा पुरोहित को भी सलैन्य पीछे आने का श्रादेश कर वह नागोर पहुंचा। पीछे चली हुई भीमसिंह की सेना के भी शामिल हो जाने पर वह खजवाणा होता हुआ मेड़ता पहुंचा । इसी वीच मरहटो की सेना के बज की श्रोर चले जाने का समाचार मिला। तव गजसिंह ने अपनी अनुपश्चिति में हिसार के परगने में उपद्रव होने की श्राशंका देख उधर जाने की श्रनुमित मांगी, परन्तु जो बपुर का उपद्रव शांत हो जाने तक विजयसिंह ने उससे वहीं रहने का श्राग्रह किया श्रोर कहा कि इधर से निवृत्त होने पर हिसार पर फिर श्रविकार कर लेंगे। इसपर गजसिंह वहीं उहर गया और हिसार से थाना उठा लिया गया । अनन्तर उसने पृनियांण का प्रवन्ध कर सादाऊ में श्रामा थाना स्थापित किया तथा सिवरांण से पेशकशी वसल की श्रीर मंडोली के पिट़ोही जटो को गरका

उस अदेश में सुप्रवन्ध का श्राविभीव किया'।

इसके थोड़े दिनों वाद ही जयञ्रापा सिन्धिया ने मारवाड़ पर श्राक्रमण किया। गर्जासिंह ने इस श्रवसर पर स्वदेश से श्रीर सेना वुल-वाई। अव सव मिलाकर उसकी सेना ४०००० हो गई; इसके अतिरिक्त ७०००० फ़ौज विजयसिंह की थी तथा ४००० सेना के साथ किशनगढ़ का राजा वहादुरसिंह भी सहायतार्थ श्राया हुश्रा था। रामसिंह के पास इसके दूने से भी अधिक सेना थी और उसका डेरा गंगारडा में था। उस-(रामसिंह)पर गजसिंह, विजयसिंह तथा बहादुरसिंह ने तीन वार चढ़ाईकर तोपों के गोलों की वर्षा की, जिससे शत्रु हटकर सात कोस दूर गांव चीरासण में चले गये। श्रपने सरदारों के परामशीनुसार वि० सं० १८११ श्राध्विन सुदि १३ (ई० स० १७४४ ता० २६ सितम्वर ) को फिर विजय-सिंह ने श्रपने सहायकों सहित शत्रुश्रों पर पहले से प्रवल श्राक्रमण किया। सदा की भांति ही इस वार भी राठोड़ों ने अदुभुत वीरता का परिचय दिया, परन्तु शञ्च-सेना श्रधिक होने से उन्हें हारकर पीछा मेड्ते लौटना पड़ार। इस आक्रमण में विजयसिंह के सरदारों के अतिरिक्त, गजसिंह की तरफ़ के वीदावत इन्द्रभाण मोहकमसिंहोत (गांव ककू का), वीका कीरतसिंह ( किश्चनसिंहोत ), नींवावत श्रवैसिंह नारायण्यासोत, फ़तहपुर का न्तवाव एवं कई अन्य सरदार काम आये । वहादुर्रासंह तो अपनी सारी सेना के कट जाने से किशनगढ़ लौट गया। सैन्य यहुत कम हो जाने से उस स्थल पर लड़ाई जारी रखना उचित न समभ गर्जासंह तथा विजयसिंह मागीर की श्रोर चले।वहां से विजयसिंह ने गजसिंह को वीकानेर से रसद थादि सामान भेजते रहने के लिए कहकर विदा कर दिया श्रीर स्वयं नानीर के गढ़ में जा रहा। तब रामसिंह तथा जयत्रापा सिन्धिया ने

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र ७७-८। पाउलेट; रोज़ेटियर ऑव्

<sup>(</sup>२) टॉड-ट्रत 'राजस्थान' में जीघपुर के प्रसंग में इस लड़ाई का विशद विवरण दिया है (जि॰ २, पृ॰ =>० तथा १०६१-४)।

मोरचावन्दी कर नागीर को घेर लिया तथा ४०००० फ़ीज के साथ जयश्रापा के पुत्र जनकू ने जोघपुर पर श्राक्रमण किया। विजयसिंह ने मरहटों से लड़ने में कोई लाभ न देख महाराणा को लिखकर उदयपुर से चूंडावत जैतसिंह कुवेरसिंहोत (सलूंबर) को बुलवाया। जैतसिंह ने जयश्रापा से समसौते के सम्बन्ध में वातचीत की, परन्तु कोई परिणाम न निकला। ऐसे समय में महाराजा विजयसिंह की इच्छा- गुसार उसके दो राजपूतों ने जयश्रापा को छल से मार डाला। इस- पर मरहटी सेना ने कुद्ध होकर राजपूतों पर हमला कर दिया, जिसमें जैतसिंह श्रपनी सेना सहित वीरता के साथ लड़ता हुश्रा निरर्थक मारा गया।

उधर जयपुर का महाराजा माधोसिंह भी इस उद्योग में था कि जोधपुर का राज्य रामसिंह को मिले तो अपने यश में वृद्धि हो, परन्तु इसी बीच विजयसिंह का अदमी आ जाने से उसने उसकी सहायता करने का निश्चय कर बीकानेर से भी सेना मंगवाई, जो बक्ष्तावर्रासह की अध्यक्ता में डीडवाणे में जयपुर की सेना के शामिल हो गई। मरहटों ने इसकी स्चना पाते ही इस फ़ौज को घेरकर इसका आगे बढ़ना रोक दिया। चौदह मास तक जब घेरा न उठा, तब अपने सरदारों से सलाह कर विजयसिंह एक रात्रि को एक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छोड़कर बीकानेर की ओर चला गया और ३६ घंटे में देशणोक जा पहुंचा।

उसके श्रागमन का समाचार वीकानेर पहुंचने पर गजसिंह ने उसके श्रादर-सत्कार का समुचित प्रवन्ध किया और मेहता रघुनाथसिंह श्रादि विजयसिंह का वीकानेर को उसका स्वागत करने के लिए भेजा। श्रनन्तर पहुंचना तथा वहा से गज- परस्पर मिलकर शत्रुश्चों पर श्राक्रमण करने से पूर्व सिंह के साथ जयपुर जाना माधोसिंह की सहायता पाना श्रावश्यक समभ

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात, जि॰ २, पत्र ७८-६। चीरविनोद, भाग २, प्र० ४०४-६। पाउलेट, गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६२।

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १८८-६४) में भी इस घटना का नगभग जपर जैसा ही उन्नेख है।

गजसिंह तथा विजयसिंह जयपुर गयें, जहां क्रमशः करौली के महाराजा गोपालसिंह तथा वृंदी के रावराजा कृष्णसिंह से उनकी भेंट हुई। कुछ ही दिनों वाद माधोसिंह के पुत्र उत्पन्न होने से उत्सव श्रादि के कारण उनके रहने की श्रवधि वढ़ती गई श्रौर जिस काम के लिए वे श्राये थे उसके सम्बन्ध में कुछ भी वात न हुई। एक दिन गजसिंह ने उपयुक्त अवसर देख विजयसिंह की सहायता की चर्चा माधोसिंह के आगे छुंड़ी, परन्तु उसने कोई घ्यान न दिया। जव गजसिंह ने मेहता भीमसिंह श्रादि को इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मांगने के लिए भेजा तो माधोसिंह की इच्छानुसार हरिहर वंगाली ने कहा कि यदि क्जियसिंह को सहायता दी गई तो जयपुर को मरहटों से लोहा लेना पड़ेगा, जिसमें एक करोड़ रुपया खर्च होगा। इतना रुपया विजयसिंह दे तो उसे सहायता दी जा सकती है F इस उत्तर को पाकर गजलिंह तथा विजयसिंह ने वहां समय व्यर्थ गंवाना ठीक न समका और वे माधोसिंह से विदा होने गये। इस अवसर परमाधो-सिंह ने गड़सिंह को एकान्त में ले डाकर दोनों राज्यों की परस्पर मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा कि आपके राज्य के फलोधी आदि जो ५४ गांव अजीतसिंह ने जोधपुर में मिला लिये थे, वे सब में रामसिंह से कहकर वापस दिला दुंगा। रहा विजयसिंह, सो उसका प्रवन्ध यहां कर दिया जायगा (मरवाया या केंद्र किया जायगा), परन्तु गजसिंह ने यह घृणित वात मानने से इनकार कर दिया।माधोसिंह ने वहुत ज़ोर दिया, पर वह ( गज-सिंह ) अपने निश्चय पर स्थिर रहा। तव माधोसिंह ने उसका विवाह करने के यहाने उसे वहां रोकना चाहा, परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि पहले विजयसिंह को सकुराल अपने राज्य की सीमा तक पहुंचा दूं तव लौट पकता है। किर माधोसिंह ने गजसिंह से कहा कि आप पधारें, में विजयसिंह सं वात कर हूं। गललिंह के मन में शंका ने घर तो कर ही लिया था, उसने उन्त प्रमिष्टि किशन विहोत बीका तथा हुटी सिंह वणीरोत को विजयसिंह की

<sup>(</sup>१) जो दप्त राज्य की रचात (जि॰ २, पृ॰ १६६) में भी विजयसिंह का कंडकें। उस का में रजियह को साथ से जयपुर जाना निस्ता है।

## रज्ञा पर नियुक्त कर दिया ।

विजयसिंह के पत्त का रीयां का ठाक्कर जवानसिंह सूरजमलोत जयपुर के नाथावत ठाकुरों के यहां व्याहा था। उसकी नाथावत स्त्री ने

जयपुर के माधोसिंह का विजयमिंह पर चूक करने का निष्फल प्रयस्न जवानसिंह को उसके स्वामी पर चूक होने की सूचना दे दी। इसपर जवानसिंह अपने स्वामी को, जो माधोसिंह से वार्ते कर रहा था, सावधान करने के लिए गया। माधोसिंह ने पेशाव करने

के वहाने वहां से हटने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय वीकानेर के पूर्वोक्त ठाकुरों ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे यह कहकर वैठा दिया कि महाराज हमें श्राशंका है श्रतएव श्राप न जावे । इसपर जयपुर के ठाकुर उनपर श्राक्रमण करने को उद्यत हुए, परन्तु माधोसिंह के मना करने से वे ठक गये। विजयसिंह भी पूर्वोक्त ठाकुरों के कहने से गजसिंह के पास चला गया। श्रनन्तर उन ठाकुरों ने माधोसिंह से समा मांग ली। गजसिंह ने भी मेहता बद्गतावरसिंह को उसके पास भेज उसे प्रसन्न कर लिया। फिर श्रपने जयपुर लौट श्राने तक के लिए मेहता भीमसिंह श्रादि को वहां छोड़कर गजसिंह तथा विजयसिंह ने प्रस्थान किया।

पाटगा, पंचेरी श्रौर लोहारु होते हुए वे दोनो रिगी पहुंचे। जहां नागोर से समाचार श्राया कि वि० सं०१ द१२ माद्य सुदि २ (ई० स०

विजयसिंह को जोधपुर वापस मिलना १७४६ ता० २ फ़रवरी ) को बीस लाख रुपया लेना, ठहराकर मरहटों ने वहां से घेरा उठा लिया है श्रीर जोधपुर भी विजयसिंह के वहाल हो गया

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७६-८१। वीरविनोद, भाग २, ए॰ ४०६। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ ६२-३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ८१-२। चीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४०६। पाडलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६३-४। जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि पहले तो माधोसिंह विजयसिंह को सहायता देने के लिए प्रस्तुत हो गया था, परन्तु पीक्ने से बदल गया (जि॰ २, ०१६७)।

है'। इस समाचार से वड़ी प्रसन्नता हुई तथा गर्जासेंह ने वहुतसा सामान भेंट में देकर विजयसिंह को जोधपुर भेजा, जहां पहुंचने पर उसने वक़्तसिंह-द्वारा ताग्रीर किये हुए ४२ गांवों की सनद तथा सवा लाख रुपया नक़द भेजा, जैसी कि उसने वीकानेर में रहते समय प्रतिज्ञा की थी'।

उधर गजिंदि ने माधोसिंह से की हुई श्रपनी प्रतिज्ञा पालनार्थ

साखू के ठाकुर को क्वेद करना जयपुर की श्रोर प्रस्थान किया। मार्ग में उसने सांखू के विद्रोही ठाकुर शिवदानसिंह वहादुर्सि-होत को क्रेंद कर उसकी जागीर प्रेमसिंह वाघ-

सिंहोत को दे दी3।

अनन्तर माधोसिंह से मिल और वहां अपना विवाह कर, गजसिंह ने वीकानेर की ओर प्रस्थान किया। पूनियांण के दो गांव शेखावत हाथीराम

विद्रोही सरदारों का दमन करना भूपालसिंहोत ने द्वा लिये थे तथा शेखावत नवलसिंह ( जोरावरसिंहोत ) श्रीर भूपालसिंह किशनसिंहोत में सिंघाणे श्रादि की सीमा के

सम्यन्धे में भगड़ा चल रहा था। सांखू में डेरा रहते समय गजसिंह ने राव चढ़तावर्रीसह को इसका निवटारा करने के लिए भेजा, जो जाकर नवल-सिंह के शामिल हो गया। इस भगड़े की खबर जयपुर पहुंचने पर वहां से कछुवाहा रघुनाथसिंह ने श्राकर विद्रोही सरदारों को द्वाया श्रीर उनके धे गांव बीकानेर के श्रधीन करा दियें।

महाराजा गर्जासंह के जयपुर निवास के समय वि० सं० १८१२ (ई० स०

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, प्र॰ १६८) में जिखा है कि ११ खास रुपये ग्रोर भजमेर पाने की गर्त पर मरहटों ने घेरा उठा लिया।

<sup>(</sup>२) दयात्तदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र दर । पाउलेट, रोज़ेटियर श्रॉव् दि चीकानेर स्टेट; ए॰ ६४ (इस पुस्तक में केवल ४२ गांवों की सनद भेजना लिखा है)।

<sup>(</sup>३) दयालदास की प्यात; जि॰ २, पत्र =२ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि श्रीकानेर स्टेट: १० ६४ ।

<sup>(</sup>४) दयालदास की रयात; जि॰ २, पत्र =४। पाठलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि. बीकानेर स्टेट; ४० ६४।

१७४४) में बीकानेर में चड़ा भारी दुर्भित्त पड़ा। उस समय उसने मेहता भीमसिंह श्रादि को प्रजा का कप्ट-निवारण करने के वीकानेर में द्भिन्न पड़ना लिए भेजा। उन्होंने सदावत खुलवाये श्रीर राज्य में नई इमारतें चनवाना श्रारम्भ किया, जिससे चुधाग्रस्त मनुष्यों का यहत भला हुन्ना। उन्हीं दिनों शहरपनाह का भी निर्माण हुन्ना ।

जयपुर से लौटने पर नारणोतों तथा मंघरासर के ठाकुर का, जो विद्रोही हो रहे थे, दमन कर उन्हें गर्जासंह ने अपने अधीन वनाया। उन

नारणोतों, बीदावतों आदि को अधीन करना

के अधीन बनाया<sup>२</sup>।

दिनों मलसीसर का वीदावत (भागचन्दोत) वीकानेर राज्य की श्राज्ञाश्रों की उपेचा करते थे इसलिए बक़्तावरसिंह ने उसे भी राज्य के अधीन किया। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य ठाकुरों से भी दंड के रुपये वसूल कर उन्हें महाराजा

वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में मेहता चस्तावरसिंह को पृथक कर उसके स्थान में मेहता पृथीसिंह को गजसिंह ने अपना दीवान

विद्रोही लालसिंह की अधीन करना

नियुक्त किया। उन्ही दिनों सिक्खों ने नोहर में उत्पात मचाना श्रारम्भ किया, जिसपर दौलतसिंह पृथ्वीराजोत श्रीर मेहता माधोराय उधर का प्रवन्ध

करने के लिए भेजे गये। अनन्तर गजसिंह स्वयं रिखी गया, जहां से उसने पुरोहित जगरूप तथा चौद्दान रूपराम को भाद्रा के ठाकुर लालसिंह पर भेजा। पीछे शेखावत नवलिंह श्रादि भी ४००० सेना के साथ उधर गये श्रीर उस( लालसिंह )को राजसेवा स्वीकार करने पर वाध्य किया। महाराजा के श्रमूपपुर पहुंचने पर लालसिंह महाराजा के प्रतिष्ठित सरदारों के साथ उसकी सेवा में आ रहा था, परन्तु मार्ग में अपशकुन हो जाने से

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८१। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉब् दि बीकानेर स्टेट: पृ० ६४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र ८१। पाउलेट, गैज़ेटियर घ्रॉद् दि बीकानेर स्टेट: पृ० ६५ ।

चह वापस लौट गया । इसपर क्रुद्ध होकर महाराजा ने श्रपनी सारी सेना एकत्र कर स्वयं उसपर चढ़ाई की श्रीर इंगराणा के गढ़ को तोपों के गोलों से नए, कर दिया । उक्त गढ़ में सांवतसिंह दौलतरामीत था, जिसके प्रायः सारे सैनिक काम श्राये श्रीर वह स्वयं भी मारा गया तथा उस गढ़ पर गर्जासिंह का श्रिधकार हो गया। सांवतसिंह के वचे हुए कुटुम्वियों को उसने श्रादर के साथ भाद्रा पहुंचवा दिया। कालाणां के स्वामी सांवतसिंह का बेटा हिन्दू सिंह भी भागकर भाद्रा चला गया, जिससे वहां का बहुतसा श्रव श्रादि सामान विजेताश्रों के हाथ लग गया। तब तो लालसिंह को भी चेत हुआ श्रीर उसने गर्जासिंह के डेरे रासलाणे में होने पर शेखावत नवलसिंह की मार्फत उसकी सेवा में उपस्थित हो उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली । गर्जासिंह ने उसका श्रपराध चमाकर उसकी जागीर उसे सौंप दीं।

वहां से प्रस्थान करने पर महाराजा गर्जासंह ने रावतसर पर घेरा डाला, जहां के स्वामी रावत आनन्दसिंह के अधीनता स्वीकार करने पर उससे दंड के २४००० रुपये वस्ल कर उसके अपराध समा कर दियेर।

फिर भट्टियों पर चढ़ाई की श्राह्मा दी गई, जिसकी ख़वर मिलते ही भट्टी हुसेनमुहम्मद वीकों तथा कांथलोतों की मारकृत गजसिंह की सेवा

भट्टियों की सहायनार्थ हेना भेजना में उपस्थित हो गया। उसके निवेदन करने पर महाराजा ने वज़्तावरसिंह, ठाकुर सुरताणसिंह कुशलसिंहोत श्रादि को फ्रोज देकर उसके साथ

कर दिया, जिन्होंने जाकर स्रोतर पर उसका श्रधिकार करा दिया<sup>3</sup>।

<sup>( 5 )</sup> द्यालदास की य्यात, जि॰ २, पत्र ८४-६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि थीकानेर स्टेट; ए॰ ६४-६ ।

<sup>(</sup>२) इयालटास की ख्यात, जि॰ २, पत्र हर । पाटलोट, गैज़ेटियर घाँच् दि धीकानेर स्टेट, ए॰ ६६।

<sup>(</sup>३) व्यालदाय की एवान, जि॰ २, पत्र ६६।

उन्हीं दिनों वादशाह ( श्रालमगीर दूसरा ) के सिरसा पहुंचने पर वाय का ठाकुर दौलतसिंह तथा भाद्रा का लालसिंह उसकी सेवा में उप-

बादशाद का सिरसा में जाना स्थित हुए श्रोर उन्होंने गर्जासेंह को भी शाही सेवा में उपस्थित होने के लिए लिखा, परन्तु वह न गया<sup>1</sup>।

वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४७) में गर्जासिंह ने नौहर के कोट की नींव रक्खी, जो वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६०) में वनकर सम्पूर्ण हुआ।

जो अपुर से विजयसिंह के पास से श्रादिमयों ने श्राकर निवेदन किया कि मरहटों के साथ की पिछली लड़ाई में श्रत्यधिक धन खर्च हो जाने के कारण राज्य की दशा संकटापन्न हो रही जोधपुर को श्रार्थिक है, श्रत्यव हमारे महाराजा ने श्रापसे धन की सहायता देना सहायता मांगी है। गजसिंह ने तत्काल ४००००

रुपये देकर उन्हें विदा किया श्रीर कहा कि जोधपुर की सहायता के लिय मेरा प्राण तक हाज़िर है<sup>3</sup>।

वि० सं० १८१६ (ई० स० १७४६) में गर्जासंह वीदासर गया, जहां पहुंचकर उसने वीदावतों पर 'भाछ' (एक प्रकार का कर) के छ: हजार

पाउत्तेट ( गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट, ए० ६६ ) ने, गढ़ का निर्माणकाल वि॰ सं॰ १८४० से १८७० ( ई॰ स॰ १७८३ से १८१३ ) दिया है जो ठीक नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र =६। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि वीकानेर स्टेट, ए॰ ६६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ८६।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६६ । चीरविनोद, भाग २, ५०६ । पाउलेट, रोज़ेटियर झॉच् दि वीकानेर स्टेट; ५० ६६ ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता । ४४

रुपये नियत किये<sup>3</sup>, एवं खारबारा के ठाकुरों ने भाटियों का वहुतसा सामान लूट लिया था वह सेना भेजकर सब वापस दिलवाया<sup>3</sup>।

उधर जोधपुर से महाराजा विजयसिंह ने तीन हज़ार सेना खीवसर के विद्रोही जोरावरसिंह के ऊपर, जो मरहटों से मिला हुआ था, भेजी

विजयमिंह की सहायतार्थ र्खावसर जाना थी। जोरावर सिंह ने उस सेना का नाशकर जोधपुर श्रीर नागौर का भी बहुत विगाड़ किया। तब विजय-सिंह ने गजसिंह के पास से सहायता मंगवाई।

गजसिंह के भेजने पर मेहता वक्तावरसिंह ने समभा-वुभाकर जोरावर सिंह को जोधपुर राज्य का विगाड़ करने से रोक दिया । कुछ ही दिनों वाद उस( जोरावरसिंह ) के पुन: सिर उठाने पर विजयसिंह ने गजसिंह से स्वयं खीयसर आने का आग्रह कर कहलाया कि विना आपके आये न तो पोकरण अधीन होगा-और न जोरावरसिंह ही राह पर आवेगा। तब गजसिंह खीवसर पहुंचा, जहां विजयसिंह भी आकर उससे मिल गया। गजसिंह ने जोरावरसिंह को बुलाकर उसके चरणों में नमा दिया, तव वे दोनों (विजयसिंह और जोरावरसिंह) साथ-साथ जोधपुर लौटें ।

खींवसर से वापस लौटते समय गांव सवाई में महाजन के ठाकुर भगवानिसंह एवं शिवदानिसंह उसकी सेवा में उपस्थित हुए। वि॰ सं॰ महाजन की जागीर भीन- १८१५(ई०स०१७४८) में भीमिसंह की मृत्यु के बाह्र सिंह के पुत्रों में बाटना से श्रव तक वहां की भूमि का वंटवारा नहीं हुश्रा

<sup>(</sup>१) ठाक्कर बहादुरसिंह लिखित बीदावतों की स्यात; (जि॰ १, पृ० २२७) में भी इसका उसेच है ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८०। पाउलेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि

<sup>(</sup>३) दयालदास की रयात; जि॰ २, पत्र द्र७-८ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि चीफानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

राकुर वहादुरसिंह की 'वीटावतों की रयात' (जि॰ १, १० २२७) में भी विजयसिंह की सहायतार्थ गजसिंह का कींवसर जाना जिल्ला है।

था। सवाई में रहते समय गजिंह ने महाजन की जागीर के दो भाग कर दोनों भाइयों में बांट दियें ।

वि० सं० १८१६ श्रीर १८१७ (ई० स० १७४६-१७६०) के वीच में भिट्टियों तथा जोहियों के उपद्रव में फिर चृद्धि हुई। हुसेन ने श्रमीमुहम्मद से भटनेर छीन लिया। इसकी ख़बर लगते ही महाराजा नौहर गया तथा मेहता चक़्तावरासिंह ने साईदासोतों की सेना के साथ उबर प्रस्थान किया। तब हुसेन उससे जा मिला श्रीर उसने दोनों का क्षगड़ा निवटा दिया ।

उन्हीं दिनो सूचना भिली कि दाउद-पुत्रों ने श्रनू गगढ़ पर श्रधिकार कर लिया है। इसपर महाराजा ने वीकानेर पहुंचकर उनपर श्राकमण करने

धनूपगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढाई की तैयारी की। जो अपुर एवं लड़ी के भीर गुलामशाह (मियां गुलाम) की सेनाएं भी आकर सम्मिलित हो गई। महाराजा की आज्ञा ले भाटी हिन्द्रसिंह खड़-

सेनोत ने रात्रि के समय ससैन्य मौजगढ़ पर आक्रमण कर वहां के स्वामी मीर हमज़ा को क़ैद किया तथा गढ़ कों लूटा। हमज़ा के वीकानेर लाये जाने पर महाराजा ने उसका उचित सत्कार किया और जमलसर का पहा उसके नाम कर दिया। अनन्तर महाराजा ने सेना सिहत सुजानसर होते हुए अनूपगढ़ पर चढ़ाई की और विद्रोहियों को मार वहां अपना अधिकार कर लिया। किर वहां के थाने पर मेहता शिवदानसिंह को नियत कर वह चीकानेर लीट गया। अनन्तर उसने मेहता भीमसिंह को भेजकर पूनियांण का वीरान परगना आवाद कराया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र मम । पाउलेंट, गैज़ेटियर घॉच् दि मीकानेर स्टेट, पृ॰ ६७।

<sup>(</sup>२) दयालदास की द्रयात, जि॰ २, पत्र मम । पाउलेट, गैज़ेटियर; श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ६७ ।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र मम । पाउलेट, गेज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६७।

वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में पूगल के रावल ने श्रापने एक कामदार को मार डाला । इसपर उस(रावल)का पुत्र श्रामरसिंह उससे

पृगल के रावल श्रीर रावत-सर के रावत को दंड देना श्रप्रसन्न हो अपने साथ सिंहत वीकानेर चला गया। श्रमरसिंह से पेशकशी लेकर गजसिंह ने पूगल की जागीर उसके नाम कर दी। वि० सं० १८१६ (ई० श्रानन्दसिंह (रावतसर) के देश में बहुत चोरी-

स॰ १७६२) में रात्रत श्रानन्दर्सिह (रात्रतसर) के देश में बहुत चोरी-चकारी करने पर गजर्सिह ने उसके विरुद्ध मेहता चक्क्तावरसिंह को भेज-कर उससे पेशकशी ठहराई ।

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में मेहता वक्तावर सिंह, जो फिर दीवान वना दिया गया था, उस पद से हटा दिया गया और उसके स्थान में शाह मूलचंद

जोहियों श्रीर टाउद-पुत्रों से लडाई वरिंदया की नियुक्ति की। उन्हीं दिनों जैसलमेर के रावल सूलराज के भेजे हुए मेहता मानसिंह ने श्राकर निवेदन किया कि दाउदपुत्रों तथा इङ्तियारखां ने

नीहर के कोट पर छल से अधिकार कर लिया है, अतएव आप सहायता के लिए पधारिये। गजिसेंह ने उसे आश्वासन देकर और चढ़ाई करने के लिए कहकर विदा किया। ऊछ ही दिनों वाद समाचार आया कि दाउद पुत्रों तथा इक्तियारखां ने वल्लर में नगर वसाना आरम्भ कर दिया है। तव शाह खूलचंद, सांडवे के वीदावत धीरजिसेंह, भालेरी के राजावत चदन-सिंह आदि को वीदावतों की सेना और अपनी १०००० कीज़ के साथ गजिसेंह ने उधर भेजा। उनके अमूपगढ़ पहुंचने पर दाउदपुत्रों और लोहियों ने सन्धि की वातचीत की। उनका कहना था कि हम दरवार के चाकर हैं, हम पेशकशी तथा फीज का खर्चा देने के लिए प्रस्तुत हैं, अतएव पहा हमारे नाम कर दिया जाय, परन्तु वीकानेर से गये हुए सरदारों ने

<sup>(</sup>१) द्यालटास की ख्यात; जि॰ २, पन्न द्रद-१। पाटलेट; शेज़ेटियर श्रॉय् दि बीकानेर स्टेट प्ट॰ ६७।

<sup>(</sup>२) दा॰ वहादुरियट् लिखित 'बीदावतीं की रपान' में घीरतसिंह नाम दिया है।

यह स्वीकार न किया। तब जोहिये निराश हो कर लोड गये छौर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। वीकानेरवाले उनकी छोर से गाफिल पड़े थे, इसलिर जब दूसरे दिन जोहियों ने तीन हजार फीज़ के साथ छाकमण किया तो उन्हें जान बचाकर गढ़ में घुसना पड़ा। इस लड़ाई में धीरजिसिंह, वदनसिंह, सरदारसिंह तथा बहुत से दूसरे वीकानेर के सरदार छौर सैनिक काम छाये छौर उनके खेमे भी जोहियो ने लूड लिये। ऐसी दशा में बाध्य होकर शाह मूलचन्द को उनसे मेल की बात करनी पड़ी। छानन्तर जोहिये गढ़ से हट गये और भूलचन्द वहां छिशकार कर बीकानेर लौट गया ।

वि०सं०१८२१ (ई०स०१७६४) में गज्ञसिंह ने श्रपनी पौत्री के विवाह के नारियल महाराजा माधोसिंह के कुंवर पृथ्वीसिंह के लिए जयपुर भेजे।

कुछ सरदारों से नारा-जगी होना उसी वर्ष गजसिंह ने वहुत से सरदारों को दरवार में बुला लिया। खुमाण (राव गणेरादास का पोता) तथा सूरसिंह (पूगल का भाटी) में वैर होने से

खुमाण ने स्रिसंह को मार डाला श्रीर उपर्युक्त सरदारों के यहां जा रहा। वाद में गजिसह के कहने से सरदारों को उसे दरवार को सींप देना पड़ा, परन्तु उस कार्य से सरदार उससे श्रप्रसन्न हो गये। वज्ञर के जोहियों ने इस वीच कोई उत्पात न किया श्रीर नो हजार रुपये गजिसह की सेवा में भेजे तथा श्रपने पिछले श्रपराधों के लिए ज्ञमा याचना करा ली?।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पन्न ८ । पाउलेट, गैज़ेटियर घॉव् दि चीकानेर स्टेट, पृ॰ ६७-८ । ठाकुर वहादुरसिंह, वीदावर्ती की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २२८ ।

वीदावतों की ख्यात से पाया जाता है कि श्रपने पदच्युत किये जाने एवं मूलचंद्र के श्रपने स्थान पर दीवान बनाये जाने से बख़्तावरिसह मूलचंद्र का दुश्मन बन गया था भीर उसी की साजिश से बीकानेर की इस विशाल सेना की केवल तीन हज़ार सेना के हाथों पराजय हुई।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र मह । पाउलेट; गैज़ेटियर मॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६म ।

वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६४) में पिड़हार दौलतराम तथा
पुरोहित जग्गू के बीच में पड़ने से गजसिंह ने
बिवान बनाना
विद्यान स्वान के पद पर नियुक्त
कर दिया।

जिन दिनों गजर्सिह वड़ी लुदी में ठहरा हुआ था, उसने अपने महा-राजकुमार राजर्सिह के नाम पर एक नगर 'राजगढ़' वसाने का विचार किया।

राज्जगढ वसाने का निश्चय तथा श्रजीतपुर के ठाकुर को दंड देना इस काम के लिए उसने स्वयं स्थान का निर्वाचन किया। उन्हीं दिनों छानी छौर अजीतपुरा आदि के कुरड (जाट) चोरी आदि कर वहां का वहुत नुक्रलान करते थे। अनूपपुर में डेरे होने पर गजसिंह ने उन्हें

श्रतग-श्रतग श्रपने पास बुताकर उनमे फूट पैदा कर दी, जिससे वे रातों-रात उस स्थान को छोड़कर चले गये। उन्हें श्राश्रय देने का सन्देह ठाकुर दी गर्सिह पर था, जिससे गर्जासेंह ने दंड का २००० रुपया वसूल किया ।

वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में जव गजिसेंह वीकानेर में था, महाराजा माधोसिंह (जयपुर) के पास से किशनदत्त ने आकर निवेदन

विजयसिंह के जाटों से
मिल जाने के कारण
माधीसिंह का पच
प्रहण करने का निश्चय

किया कि महाराजा विजयसिंह (जोधपुर) ने पुष्कर में भरतपुर के राजा जवाहरमल जाट से मेल स्थापित कर लिया है; यदि वह (जवाहरमल) जयपुर की सीमा से गुजरा तो हमारे महाराजा उसे बढ़ने से

रोकेंगे। इसी समय विजयसिंह के पास से व्यास गुलावराय ने आकर निवेदन किया कि जोधपुर की भरतपुर के साथ की सन्धि के कारण आमेर (आंवेर) वाले लड़ाई करना चाहते हैं, अतपव आप सहायता करें। इसपर गजसिंह ने यह उत्तर देकर उसे विदा किया कि इतना वड़ा कार्य करते समय मुक्त से

<sup>(</sup>१) द्यालदास की य्यात, जि॰ २, पत्र मह । पाउलेट; रीज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६म ।

<sup>(</sup>२) दयालटाम की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८१-१०। पाउलेट; गैज़ेटियर भॉव् दि बीकानेर स्टेट, ए॰ ४८।

राय न लेने के कारण में माधोसिंह का पत्त लूंगा, परन्तु में ऐसा प्रयत्त करूंगा, जिससे जोधपुर का भी विगाङ न हो। विजयसिंह ने दूसरी वार किर श्रादमी भेजकर श्राग्रह करवाया, परन्तु गजसिंह ने कुछ ध्यान न दिया<sup>9</sup>।

वि० सं० १८२३ (ई०स०१७६६) में राजगढ़ की नींव रखने के पश्चात् जब गजसिंह चूरू में ठहरा हुन्ना था तो महाराजा माधोसिंह की तरफ़ से

भाधोसिंह की सहायतार्थ सेना भेजना पर्व उसके स्वर्गवास होने पर मेड़ते जाना सहायता की प्रार्थना श्राई। इसपर उसने फ़तहपुरी गिरधारीलाल को जयपुर भेजा। फिर भरतपुर के राजा जवाहरमल तथा महाराजा माधोसिंह की मावड़े मे वड़ी लड़ाई हुई, जिसमें भरतपुरवालों को रणचेत्र

छोड़कर भागना पड़ा। तब विजयसिंह के पास से आदमी पुनः सहायता मांगने के लिए आये, परंतु गजसिंह, उनसे यह कहकर कि बीकानेर जाकर इसपर विचार करेंगे, अपने देश लौट गया। वहां माधोसिंह के आदमी २४००० रुपये मार्ग-व्यय का लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हुए। दोनों में से किसका साथ देना और किसका न देना यह एक जटिल प्रश्न था, इसलिए गजसिंह कुछ दिनों तक टालम-टूल करता रहा। इसी बीच फाल्गुन मास में माधोसिंह के स्वर्गवास हो जाने का समाचार उसके पास पहुंचा। तब सान्त्वना सूचक बातें जयपुर में आदमी भेजकर कहलाने के अनन्तर, गजसिंह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मेड़ते में विजयसिंह से मिलकर वह शीव ही वि० सं० १८२४ आयाह सुदि ६ (ई० स० १७६८ कारीख २३ जून) को बीकानेर लौट गया<sup>र</sup>।

उसी वर्ष उसने श्रमीरमुहम्मद के पुत्र कमरुद्दीन जोहिया को बख़्तावरसिंह की मारफ़त सिरसा श्रीर फ़तेहाबाद का परवाना देकर भेजा।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६०। वीरविनोद, भाग २, प्र॰ ४०६। पाउलेट, गैज़ेटियर ग्रॉव् दि वीकानेर स्टेट, प्र॰ ६८।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६० । पाउलेट; गैज़ेटियर घॉच् वि बीकानेर स्टेट, पु॰ ६८-६।

निरसा र्घार फनेहाबाद पर सेना भेजना तथा पेंत्री का विवाह उसके साथ मेहता जैतक्षप भी गया था, जो वहां उसका अधिकार कराके लीड आया । वि० सं० १८२७ (ई० स० १७७०) में उस(गजसिंह)की एक पौत्री का विवाह जयपुर के महाराजा पृथ्वीसिंह

के साथ वड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ। वरात के साथ अलवर राज्य का संस्थापक मान्वेड़ी का राव प्रतापसिंह भी था"।

उदयपुर के महाराणा राजिंकह (दूसरा) की नि:सन्तान मृत्यु होने के समय उसकी काली राणी गर्भवती थी, पर उसने श्रारिसिंह (महाराणा

गोइवाइ के सम्बन्ध में गजसिंह का सममौते का प्रयत्न जगतिसंह द्वितीय का दूसरा पुत्र ) के भय से सर-दारों के पूछने पर कहला दिया कि उसके गर्भ नहीं है। इसपर सरदारों ने ऋरिसिंह को ही वि० सं० १८१७ चैत्र विद १३ (ई० स० १७६१ ता० ३

श्रप्रेत ) को मेबाइ की गद्दी पर वैठाया । महाराणा श्ररिसिंह स्वभाव का वहुत तेज़ श्रीर कोशी था। उसने गद्दी पर वैठते ही सरदारों का श्रपमान किया, जिससे वे उसके विरोधी हो गये। इसी वीच भाली राणी के गर्भवती होने का हाल कुछ कुछ प्रकट हो गया था। कुछ समय वाद उसके रक्षित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी उसके मामा (गोगृंदे के स्वामी) जसवंतिसहने परविराश की। सरदार महाराणा से श्रप्रसन्न तो थे ही, श्रव वे उसे पदच्युत कर रत्निसंह को गद्दी वैठाने का उद्योग करने लगे। महाराणा ने यह श्रवस्या देखकर दमन नीति से काम किया, पर इसका परिणाम उत्तरा ही हुआ। वीच में और कई घटनायं पेसी हुई, जिनसे सरदारों का विरोध श्रियक वढ़ गया और उन्होंने मरहटों से सहायता ली। माधवराव सिधिया ने बिद्रोही सरदारों की सहायता कर किया नदी के निकट महाराणा के सैन्य को पराजित किया। रत्निसंह श्रियक दिनों तक जीवित न रहा श्रीर सात वर्ष की श्रवस्था में उसका शीतला रोग से देहांत हो गया।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६०-१। वीरविनोद; भाग २, पृ० २०६-१। पाडलेट; गेज़िटियर प्रॉप् डि बीकानेर स्टेट, ए॰ ६६।

इसपर विद्रोही सरदारों ने उसी अवस्था के एक दूसरे वालक को रत्नसिंह घोषित कर महाराणा को पदच्युत करने का श्रपना प्रयत्न जारी रक्खा। उनके सहायक माधवराव ने उदयपुर को घेर लिया, परन्तु नगर का समु-चित प्रवन्ध होने के कारण छ. मास तक घेरा रहने पर भी वह वहां श्रधि-कार न कर सका। इधर उदयपुर में भोजन सामश्री का अभाव होने लगा, जिससे उदयपुरवालों ने सन्त्रि की चर्चा छेड़ी। माधवराव भी यही चाहता था । श्रन्त में ६३ई लाख रुपये लेकर उसने घेरा उठा लिया। इस श्रवसर पर किये गये शर्तनामे के अनुसार रत्नासंह का मन्दसोर मे रहना निश्चित होकर महाराणा ने उसके लिए ७४००० रुपये आय की जागीर निकाल दी, पर वह (रत्नसिंह) मन्दसोर में जाकर न रहा । इसके वि गरीत वह तथा विद्रोही सरदार महापुरुषों की फ़ौज के साथ मेवाड़ में लूट मार करने लगे। महाराणा ने यह खबर पाकर विद्रोहियों को हराकर भगा दिया। पक साल तक शान्त रहने के अनन्तर वे (विद्रोही) पुनः उत्पात करने सारो । रत्नसिंह का कुंभलगढ़ पर अधिकार था श्रीर वहां रहकर वह मेवाड़ के गोड़वाड़ ज़िले पर भी अधिकार करने का प्रयत्न करने लगा। इसपर महाराणा ने अपने काका वाघसिंह को दूसरे कई सरदारों श्रीर सेता के साथ उधर भेजा। उन्होंने विद्रोहियों पर विजय तो प्राप्त की पर कुंभलगढ़ पर रत्नसिंह का ही श्रधिकार वना रहा।

महाराज वाघसिंह ने गोड़वाड़ से रत्नसिंह का अधिकार उठाकर लीटने पर महाराणा अरिसिंह से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर अधिकार रखने के लिए वहां सदा सेना रखना जरूरी है। इसपर महाराणा ने जोधपुर के राजा विजयसिंह को लिखा कि रत्नसिंह को दवाने के लिए तीत हज़ार सेना कुछ दिनों के लिए नाथहारे में रख लो और जब तक वह

<sup>(</sup>१) ये दादूपनथी साधु थे, जो जयपुर की सेवा में वही संख्या में रहते थे श्रीर वहीं से रत्नसिंह के पच्चाले उन्हें मेवाइ में लाये थे। इनको महापुरूप भी कहते हैं। श्रव तक ये जयपुर की सेना में किसी क़दर विद्यमान है। ये लोग विदाह नहीं करते।

सेना वहां रहे तव तक उसके वेतन के लिए गोड़वाड़ की आय लेते रहो, परन्त वहां के सरदार हमारे ही अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा ने लिखा कि श्रामतौर से २०० सवार तथा ४०० सिपादी रहेंगे श्रीर लड़ाई के समय ३००० सेना पूरी कर दी जायगी। श्रनन्तर विजयसिंह ने नाथद्वारे में सेना भेजकर गोड़वाड़ श्रपने श्रधिकार में कर लिया, परन्तु रत्नसिंह को कुंभलगढ़ से निकालने का प्रयत्न न किया। महाराणा के कई वार लिखने पर भी जब उसने न माना तो उसने उसको गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने के लिए लिखा, परन्तु विजयसिंह ने इसे भी टाल दिया। वि० सं० १८२८ माध ( ई० स० १७७२ फरवरी ) में महाराजा विजयसिंह, वीकानेर का महाराजा गजसिंह श्रीर कृष्णगढ़ का राजा वहादुरसिंह तीनों नाथद्वारे गये तथा महाराणा भी वहां पहुंचा। गोड़वाड़ की चर्चा छिड़ने पर महाराजा गज-सिंह ने महाराजा विजयसिंह को गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने के लिए सममाया, परन्तु उसने लालच में श्राकर श्रपने वचन के विरुद्ध छोड़ना स्वीकार न किया। तव श्रपना समय व्यर्थ गंवाना उचित न समभ गजसिंह ने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया'। इस समय विजयसिंह के देश में रीयां का ज़ालिमसिंह यहुत यिगाड़ करता था। विजयसिंह के निये-दन करने पर गजसिंह ने दोनों में समभौता करा दिया श्रौर वहां से वीका-नेर लौट गया<sup>3</sup>।

धीकानेर पहुंचने पर उसे पता चला कि रावतसर का श्रमरासिंह उत्पात करने लगा है तव वह (श्रमरसिंह) केंद्र किया जाकर नेतासर भेज

निद्रोही ठाकुराँ पर सेना भेजना दिया गया, परन्तु थोड़े ही दिन याद वह वहां से निकल भागा श्रीर राषतसर में विगाड़ करने लगा। इसपर गजसिंह ने स्वयं उधर प्रस्थान किया, परन्तु

यानसिंह के पुत्र देवीसिंह श्रादि वीदावतों के वह काम श्रपने हाथ में ले

<sup>(</sup> १ ) मेरा: राजप्ताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६७०।

<sup>(</sup>२) दयालटाम की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६२-३। पाडलेट, गैज़ेटियर शॉव् दि भीशनेर स्टेट; ए॰ ३०।

लेने पर वह फिर लौट गया<sup>3</sup>। अनन्तर वीकमपुर के राव वांकीदास ने उसकी सेवा में उपस्थित हो निवेदन किया कि बाक तथा टेकरे के स्वामी देश में बढ़े उाद्रव कर रहे हैं। इसपर वीदावतों आदि की सेना के साध गजिस ने मेहता बख़्तावरिस को उधर मेजा, जिसने टेकरे के गढ़ पर अधिकार कर उसमें निवास करनेवाले साठ लुटेशें को मार डाला<sup>3</sup>। इसी समय वाक के मालदोंतों ने उसके पास उपस्थित हो पेशकशी देती ठहराई<sup>3</sup>।

वि० सं० १८३० (ई० स०१७७३) में भट्टी पुनः विद्रोही हो गये। गजसिंह ने उनका दमन करने के लिए सेना भेजी, तब भट्टी मुहम्मदहु-

भट्टियों का फिर विद्रोह करना सेनखां उसकी सेवा में उपस्थित हो गया और ४०००० रुपये पेशकशी पवं प्रतिवर्ष आधी पैदा-बार दरवार को देने की शर्तपर उसने संधि कर सी।

इस सम्बन्ध में देख रेख करने के लिए राजपुरे में राज्य की श्रोर से एक-·चौकी स्थापित कर दी गई<sup>४</sup>।

मेहता वख्तावरसिंह की श्रपनी स्त्री श्रीर पुत्रों से श्रनवन रहा करती थी, श्रतरव जब उसने एक कुश्राँ वनवाया तो उसकी प्रतिष्ठा के समय

राजर्सिंह के विद्रोह में बख्तावर्सिंह की गुप्त सहायता उसने अपनी स्त्री को साथ लेने से इनकार कर दिया। इसपर उसके पुत्रों ने गजिंसह से इस वात की शिकायत की, जिसके चेतावनी देने पर ,वाध्य होकर मेहता को अपनी स्त्री को भी इस पुण्यकार्य

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह लिखित बीदावतों की ख्यात, (ए० २३६) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>२) ठा० बहादुरसिंह, वीदावर्ती की ख्यात; ए० २३६-७।

<sup>(</sup>३) दयालदास की एपात, जि॰ २, पत्र १३। पाउलेट, गैज़ेटियर घों वृदि बीकानेर स्टेट, पू॰ ७३।

<sup>(</sup>४) दयाजदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १३ । पाउनेट, शैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर सेट, पृ॰ ७१ ।

में सिश्मिलित करना पड़ा, परन्तु गर्जासंह के इस द्वाव का परिणाम उलटा ही हुआ। वक्ष्तावरसिंह भीतर ही भीतर उसके विरुद्ध आचरण करने लगा और गुप्त रूप से महाराजकुमार राजसिंह का, जो उन दिनों विद्रोही हो रहा था<sup>3</sup>, सहायक वन गया। राजसिंह के इस विद्रोह में नवलसिंह शेखा- वत (नवलगढ़, शेखावाटी का). चूरू का ठाकुर हरीसिंह, कुछ वीदावत तथा कुछ भाटी आदि उसके पच्च में थे। इनमें से दूसरों ने तो क्रमश: उसका साथ छोड़ दिया, परन्तु हरीसिंह अन्त तक उसके साथ वना रहा। अंत में दोनों विद्रोही देशणोक करणीजी की शरण में जा रहे, जहां उन्होंने वि० सं० १८३२ से १८३७ (ई० स० १७७४ से १७५०) तक निवास किया<sup>3</sup>।

वि० सं० १८३६ (ई० स० १७७६) में वस्तावरसिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र मेहता स्वरूपसिंह उसके स्थान में वीकानेर का दीवान

वरुतावरमिंह की मृत्यु पर उसके पुत्र का दोवान होना हुआ । कोठारी सांवतसिंह से उसका कुछ बैर था, जिससे कोठारी ने गजसिंह के पास भूठी शिका-यत की कि स्वरूपसिंह गुप्त रीति से महाराज-

कुमार राजसिंह की सहायता करता है छोर देश लोक में उसके पास पूरा-पूरा हाल पहुंचाता रहता है। स्वरूपिसंह को यह बात झात होने पर उसने राजसिंह को स्वित किया, जिसने इसका खंडन किया छोर साथ ही श्रसत्य का छाश्रय लेनेवाले कोठारी को मौत के घाट उतारने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उसने छापने चार राजपूतों को नियुक्त किया, जिन्होंने वि० सं० १८३७ (ई० स० १७५०) में एक दिन, अब वह दरवार से घर लौड रहा था. उसपर छाक्रमण कर उसे मार डाला ।

<sup>(</sup>१) वीरदिनोट, भाग २, पृ० ४०७।

<sup>(</sup>२) द्यालटास की स्यातः जि॰ २, पत्र ६३। चीरविनोदः भाग २, प्० ४०७। पाउलेटः भैजेटियर शॉव् टि चीराने स्टेटः प्र॰ ७१।

<sup>(</sup>३) दयालटान्य की एयात, जि॰ २, पच ६६-४। पाउलेट, गेज़ेटियर झॉब् कि चीकानेर हटेट. १० २१।

वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में कुंवर राजिंमह देशणोक से कुंवर राजिंसह का जोध- जोधपुर चला गया, जहां विजयसिंह ने उसको पुर जाकर रहना वहे सत्कार पूर्वक रक्खां।

महाराजा सुजानसिंह के समय वि० सं० १७६१ (ई० स० १७३५) में जयनापा के वंशज एक सांखला ने वीकानेर का गढ़ वक़्तसिंह को दिला देने

पुरेाहित गोवर्धनदास का नागौर दिलाने के लिए गजसिंह को लिखना का षड्यंत्र रचा था, तव उसके साथ गोवर्धनदास नाम का पुरोहित भी था। षड्यंत्र विफल होने पर वह (गोवर्धनदास) भागकर नागौर चला गया था, जहां बक्तसिंह ने उसे दो गांव निर्वाह के लिए दे दिये।

श्रव महाराजा विजयसिंह के राज्यकाल में वह नागीर का हाकिम नियुक्त हो गया था। कुंवर राजसिंह के जोधपुर निवास के समय में उसने वीकानेर के महाराजा गजसिंह के पास इस श्राशय की एक श्रजी लिख मेजी कि यदि मेरे पहले के श्रयराध चमा कर दिये जावे तो मैं ४४४ गांवों के साथ नागीर श्रापको दिला दूं। गजसिंह एक धर्मनिष्ठ एवं मैत्री को श्रन्त तक निवाहने- बाला व्यक्ति था, उसने तत्काल यह श्रजी विजयसिंह के पास मेज दी, जिसने गोवर्धनदास को बुलाकर जवाब तलव किया श्रीर श्रन्तत: उसे पदच्यत कर दिया?।

वि० सं० १८४२ (ई० स० १७८४) में गजसिंह के पत्र लिखने पर विजयसिंह ने अपने बहुत से सैनिकों को साथ दे कुंबर राजसिंह को बीकानेर गजसिंह का राजसिंह को विदा किया। गजसिंह ने स्वयं तो उसका स्वागत न डलाकर केंद्र करवाना किया, परन्तु अपने दूसरे पुत्रों—सुलतानसिंह,

<sup>&#</sup>x27;वीदावता की रूपात' (पृ॰ २३७) में इसका उन्नेख है, परन्तु समय (वि॰ सं॰ १८३२) गुलत दिया है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । वीरिवनोद; भाग २, पृ॰ ४०७। पाउलेट, गैज़ेटियर र्घान् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ७२ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की एपात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाठलेट; गैज़ेटियर घॉव् दि मीकानेर स्टेट, पु॰ ७२।

श्रजविसह श्रीर मोहकमिसह—को भेजकर सीढ़ियां चढ़ते समय उसे क़द् करवा दिया। जोध गुर से साथ श्राये हुए सरदारों ने लड़ाई करनी चाही, परन्तु विजयिसह ने यह कहलाकर उन्हें वापस बुला लिया कि वह गजिसह का कुंवर है श्रीर वह जो चाहे सो उसके साथ करें। इसी वर्ष महाराजा ने वीकानेर के दुर्ग का दिल्ला की तरफ़ का प्राकार (जलेबकोट) निधन वनवाकर शत्रुश्रों से श्रीर भी उसे सुरिचत किया।

ख्यातों में गजसिंह के ६ राणियां होना लिखा है, जिनमें से कुछ का उज्लेख ऊपर श्रा चुका है। उसके श्रद्वारह पुत्र—राजसिंह, सूरतसिंह, छुत्रसिंह,

श्यामसिंह, श्रजवसिंह, मोहकमसिंह, रामसिंह, गुमानसिंह, सवलसिंह, भोपालसिंह, जगतसिंह, खुमाणसिंह, मोहनसिंह, उदयसिंह, ज़ालिमसिंह, खुलतानसिंह, देवीसिंह श्रीर खुशहालसिंह—हुए<sup>3</sup>।

कुछ ही दिनों वाद महाराजा गजिंसह रोगग्रस्त हो गया । दिन-दिन वीमारी वढ़ने के कारण उसने कुंवर राजिंसह को क़ैद से मुक्तकर श्रपने समज्ञ

चुलाया श्रीर कहा कि श्रपने भाइयों को दु:ख मत देना मृत्यु तथा श्रपनी जीवितावस्था में ही श्रपने सारे सरदारों को बुलाकर राज्य-कार्य उसके सुपुर्द कर दिया³। इसके ४ दिन बाद वि० सं० १८४४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मार्च) रविवार को गजिसेंह का देहावसान हो गयाँ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४। पाढलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७२।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १४। वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ४०७। पाउलेट, गैज़ेटियर घाँव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७२।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाटलेट; गैज़ेटियर भॉव् दि भीकानेर स्टेट, ए॰ ७२।

<sup>(</sup>४) .... अधारिमन् शुभसंवत्सरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात् संवत् १८४४ वर्षे शाके १७०६ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमेमासे चेत्रमासे शुभे शुक्ले पद्ये पष्टमां रिववासरे .... भूमंडलाखंडलः श्रीमत्महा-

महाराजा गजिसह की योग्यता श्रीर चतुरता देखकर ही सरदारों मे, बड़े भाइयों के रहते हुए भी महाराजा जोरावरसिंह के निःसन्तान मरने

महाराजा गजसिंह का व्यक्तित्व पर उसे ही वीकानेर का शासक नियत किया। वह बीर, राजनीतिज्ञ, प्रजापालक, मैत्री को नियाहने-बाला, स्पष्टवक्ता, कवि श्रीर साहित्यानुरागी' था।

राजाधिराजः श्रीगजिसंहजीवर्मा वैकुंठ लोकं प्राप्तः ।
[ गजिसंह की स्मारक छत्री के जेल से ]।

द्यालदास की ख्यात (जि॰ २, पन्न ६४), वीरविनोद (भाग २, पृ॰ ४०७) झादि में भी गजसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है।

(१) १—महाराजा गजिसह के राज्यकाल में चारण गाडण गोपीनाथ ने 'प्रम्थराज अथवा महाराजा गजिसघजी रौ रूपक' नामक कान्यप्रम्थ की रचना की थी। यह प्रम्थ महाराजा गजिसह की प्रशंसा में लिखा गया था। इसमें उक्र महाराजा तक उसके पूर्वजों की वंशावली दी है, जिनमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का विशद विवरण है। महाराजा गजिसह के समय की जोधपुर के साथ की वि॰ सं॰ १८०७ तक की लढ़ाइयों का इसमें हाल है। इस प्रम्थ में विभिन्न प्रकार के छन्दों का समावेश है, जो इसके रचियता की योग्यता प्रकट करते है। इस प्रम्थ की रचना वि॰ सं॰ १८०६ में प्रारम्भ हुई थी (टोसेटोरी, ए हिस्किप्टिव कैटेलॉग श्रॉव वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्; सेक्शन १, पार्ट २, ए॰ ३४-४० बीकानेर स्टेट, )। दयालदास की ख्यात से पाया जाता है कि महाराजा गजिसह के रिणी में रहते समय उक्र चारण ने यह प्रम्थ उसे मेंट किया था, जिसने उस(चारण)को टो हज़ार रुपये, हाथी, घोड़ा, सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये (जि॰ २, पप्र ७७)।

२—उस( महाराजा गजिसंह ) के समय में ही सिंढायच फ़तराम ने भी 'महा-राजा गजिसंघ री रूपक' नामक काव्यप्रन्थ की रचना की। इसमें राव सीहा से जगाकर महाराजा गजिसंह तक बीकानेर के नरेशों की वंशावजी दी है। इसमें गजिसंह के राज्य समय की अन्य घटनाओं के अतिरिक्ष वि० सं० १८०४ की भंडारी रत्नचंद्र की भध्यत्तता में जो अपुर की बीकानेर पर की चड़ाई का वर्णन है ( टेसिटोरी, ए किस्फ्रिप्टिव कैटेसॉग ऑव् दि बार्डिक एगड हिस्टोरिक ज मैनुस्क्रिप्ट्स, सेक्शन २, पार्ट १; ए० ८२ बीकानेर स्टेट)।

३--सिंदायच फतेराम ने एक दूसरा कान्यग्रन्थ 'महाराजा गजिसिंघजी रा

उत्तका सन्वन्य अपने राज्यमक सरदारों के साथ वड़ा अञ्छा था । जहां वह वीरों का आदर करने में प्रयत्नशील रहता था, वहां राज्य-विरोधी आचरण करनेवाले लोगों के साथ वह वड़ी बुरी तरह से पेश आता था। उपद्रवी वीदावत सरदारों को उसने जान से मरवाने में ज़रा भी आनाकानी न की। स्वयं अपने ज्येष्ठ कुंवर राजसिंह के विद्रोही हो जाने पर उसने सन्तान की ममता त्यागकर उसे वन्दीख़ाने में डलवा दिया। इसके साथ ही उसका हृदय आई भी कम न था। ज्ञमाप्राधीं विद्रोही सरदारों को उसने सदेव ज्ञमा करके ही अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिये इससे वह सुपरिचित था और इस पवित्र शब्द को कलंकित करने का उसने कभी कोई कार्य नहीं किया। जोधपुर को उसने धन और जन दोनों से सहायता की। अवसर पड़ने पर जयपुर को भी उसने सहायता पहुंचाई, परन्तु जयपुर के स्वामी माधोसिंह की नीयत जब उसने जोधपुर के विजयसिंह की तरफ साफ न देखी तब वह उसके खिलाफ़ हो गया।

शाही दरवार में वह स्वयं कभी न गया, इतना होने पर भी यादशाह की नज़रों में उसका सम्मान ऊंचे दरजे का था। उसका मनसव सात हजारी था और उसे वादशाह की तरफ से सर्वप्रथम "श्रीराजराजेखर महाराजाधिराज महाराजाशिरोमिण" का खिताव और 'माही मरातिव' का सम्मान भी मिला था।

प्रजा के करों की श्रोर से वह कभी उदासीन नहीं रहता था। वि॰ सं॰ १८१२ (ई॰ स॰ १७४४) में भयद्वर दुर्भिन्न पढ़ने पर उसने जुधात्रस्त लोगों को कार्य देकर सहारा दिया। इस श्रवसर पर इमारतों श्रादि के घनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिससे वहुतसे लोगों को कार्य मिला। बीकानेर की शहरणनाह भी इसी समय वनी थी।

गीत फिंदित दूहा' नामक भी जित्वा था, जो वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरिहत है ( टेसिटोरी, ए डिरिकप्टिव कैटेनॉग चॉव् दि वार्डिक एएड हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्; सेयरान २, पार्ट १, ए० ८३ बीकानेर स्टेट )।

उसने उचित करों के द्वारा राज्य की आमदनी वढ़ाने की चेएा की श्रीर जहांतक संभव हो सका प्रजा को सुख पहुंचाते हुए राज्य का शासन किया। राजपूताने के अन्य राज्यों में उसका वढ़ा सम्मान था और जब कभी कोई अगड़ा होता तो उसको मध्यस्थ वनाकर अगड़ा मिटाने का उद्योग किया जाता था।

मुंशी देवीयसाद ने उसके सम्बन्ध में लिखा है—"महाराजा गर्जासिह भी कवि थे। भजन खूब बनाते थे श्रीर कविता भी करते थे। इनकी कविता का एक गुटका बीकानेर के पुस्तकाख्य में हैं।"

#### महाराजा राजसिंह

महाराजा राजासिंह का जन्म वि० सं० १८०१ कार्तिक विद २ (ई० स० १७४४ ता० १२ अक्टोबर ) को हुआ था और पिता की उत्तर किया आदि समाप्त कर वि० सं० १८४४ वैशाख विद २ (ई० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल ) को वह बीकानेर की गही पर वैठा ।

ख्यातों में केवल इतना ही लिखा मिलता है कि महाराजा गजसिंह की दग्ध किया हो जाने के वाद देवीऊंड से ही उसके भाई सुलतानसिंह<sup>3</sup>,

<sup>(</sup>१) राजरसनावृतः ए० ५०।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट, गैज़ेटियर छॉव् दि शीकानेर स्टेट: पृ० ७२। वीरविनोद; साग २, प्र० ४०७-८।

<sup>(</sup>३) दयालदास ने अपनी ख्यात में सुलतानसिंह को महाराजा गजसिंह का पन्द्रहवां पुत्र लिखा है, परन्तु पाउलेट के गैज़ेटियर श्राँच् दि वीकानेर स्टेट में, ताज़ीमी राजवी ठाकुर और ख़वासवालों की पुस्तक में तथा श्रन्य जगह उसे गजसिंह का दूसरा पुत्र लिखा है। सुलतानसिंह वीकानेर से जोधपुर श्रीर वहां से उदयपुर गया था, जहां महाराणा भीमसिंह ने उसे जागीर देकर श्रपने यहां रक्खा । मेवाइ में रहते समय उसने श्रपनी पुत्री प्राकुंवरी का उक्त महाराणा से निवाह किया था, जिसने पीछोला तालाव के तट पर भीमपदोश्वर नामक शिवालय वनवाया। उक्त शिवालय की प्रशस्ति में उसके पित्रफ की महाराजा रायसिंह से लगाकर गजसिंह तक की वंशावली दी

महाराजा के भाई सुलतान-सिंह श्रादि का वीकानेर छोड़कर जाना मोहकमिंह श्रीर श्रजबांसंह जोधपुर चले गये। स्वयं वीमार रहने के कारण महाराजा ने राज्य-कार्य मनसुख नाहटा को सोंप दियाथा। उस(राजसिंह) के एक भाई सुरतांसंह ने उसकी गिरफ्तारी के समय

कोई भाग नहीं लिया था, अतएव वह बीकानेर में ही वरावर राज्य-कार्य में भाग लेता रहा।

इकीस दिन राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १८४४ वैशाख सुदि ५

है, जिसमें उसको सूरतिसंह का किनष्ट भाई लिखा है-

तस्माच्छ्रीगजसिंहभूपतिमहाराजान्ववायोभ्यभू-त्तस्मात्सूरतिसहइन्द्रविभवो राठौडवंशैकभूः । तद्भाता सुरतानसिंह इति यः किनष्टो भवत् तज्जा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीभीमसिहप्रिया ॥ २४ ॥

युलतानसिंह के पुत्र गुमानसिंह श्रीर श्रवैसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा रत्नसिंह ने गुमानसिंह को वर्णेसर श्रीर श्रवैसिंह को श्रालसर की जागीर दी, जिसके चंशज बीकानेर राज्य के दूसरे दुजें के राजवियों में हैं श्रीर राजवी हवेलीवाले कहलाते हैं।

- (१) मोहकमसिंह के वंशजों के पास सांईसर का ठिकाना है और राजवी हवेलीवाले कहलाते हैं। उनकी गणना दूसरे दर्जे के राजवियों में है।
- (२) जीवपुर में श्रजवसिंह के लोहावट की जागीर थी। वहां से वह जयपुर गया, जहां उसे जागीर मिली। श्रजविंग्ह का प्रत्र फतेश्विह श्रीर उसका दुलहिंग्ह हुया। देशद्र्येण में लिखा है कि वि॰ सं॰ १६१७ में वर्णेसर के राजवी पन्नेसिंह के एक पुत्र को दुलहिंसिंह ने नि.संतान होने से दत्तक लिया था।

महाराजा राजसिंह के स्मारक केव से।

महाराजा का देहांत

(ई० स० १७८७ ता० २४ अप्रेल) को महाराजा राजिंसह का देहांत हो गया ।

(१) महाराजा राजिंसह की मृत्यु के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से जिखा मिनता है—

कर्नल टॉड का कथन है कि उसके भाई सुरतसिंह की माता ने उसे विप दिया था (टॉड, राजस्थान: जि॰ २, पृ॰ ११३= )।

हा॰ जेम्स वर्जेस लिखता है—'उस( राजसिंह )की तेईस दिन पीछे ज़हर से मृत्यु हुई (क्रोनोलोजी श्रॉव् मॉडर्न इंडिया; ए॰ २४६ )।

मरहटों (सिंधिया) के जोधपुर के ख़बरनवीस कृष्णाजी ने श्रपने स्वामी के नाम के ता० ४ जून ईं० स० १७८७ (श्रापाड विद ४ वि० सं० १८४४) के पत्र में तिखा है—

"" राजिसिंह के गद्दी बैठने के अनन्तर उसके छोटे भाइयों में से सुलतान-सिंह उसे मरवा देने का उद्योग करने लगा। इस कार्य की प्रिंत के लिए उसने मूलचंद भिंदया (चादिया) से मिलकर पड्यन्त्र रचा । मूलचंद ने रसोड़े के अक्रसर के नाम इस आशय का एक पत्र लिखा कि यदि वह विप देकर राजिसिंह का अंत करने में सफल हुआ तो सुलतानिसंह गद्दी बैठने पर उसे पचीस हज़ार की जागीर देगा। इसका क्रील-करार हो जाने पर वैशाख सुदि म को रसोड़े के दारोगा ने राजिसिंह के भोजन में विप मिला दिया। एक पहर बाद विप का प्रभाव ज्ञात होने पर राजिसिंह ने मूलचंद को क़ैद करने की आज्ञा दी। रसोड़े का दारोगा भी भागने के प्रयत्न में था, परन्तु वह पकड़ लिया गया। तब उसने मूलचंद के हाथ का पत्र महाराजा के पास पेश कर दिया। इस घटना की जांच हो ही रही थी कि इसी बीच में राजिसिंह का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद सुलतानिसंह प्रधान रामिसिंह के पास गया, पर उसने यह कहकर उसे बिदा कर दिया कि में तेरा सुख देखना नहीं चाहता। तब सुलतानिसंह जोधपुर के स्वामी विजयिसिंह के पास गया। राजिसिंह को विप देने के अपराध में मूलचंद तो क़ैद

पार्सनिस, इतिहास संग्रह [ मराठी ]; जि॰ ६, प्र॰ ११३-४। दयालदास, कर्नल पाउलेट, कविराजा श्यामलदास भौर मेघसिंह धादि महाराजा राजसिंह का देहावसान चय रोग से होना लिखते हैं।

ऐसी दियति में उपर्युक्त कथना में कौनसा कथन ठीक है, इस विषय में निश्र-पात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सहाराजा राजसिंह की विष प्रयोग से म्हण्यु होना बीकानेर में खोक-प्रसिद्ध बात नहीं है। श्रपनी श्रनन्य भक्ति के कारण उसके साथ उसके विश्वासपात्र-सेवक मंडलावत संप्रामिसंह ने उसकी चिता में प्रवेशकर श्रपने प्राणों का विसर्जन कर दिया<sup>5</sup>।

### महाराजा प्रतापसिंह

द्यालदास की ख्यात में लिखा है कि राजसिंह के एक पुत्र प्रताप-सिंह था, परन्तु वह छु: वर्ष की श्रवस्था में शीतला निकलने से मर गया

रॉड श्रीर प्रनापसिंह ऐतिहासिक ग्रन्थों से पाया जाता है कि वह राज-

सिंह की मृत्यु होने पर वीकानेर का स्वामी हुआ था। टॉड लिखता है—
"राजिस के दो पुत्र प्रतापिस तथा जयसिंह थे। उसकी मृत्यु होने पर
स्रतिस की संरक्षकता में प्रतापिस वीकानेर की गद्दी पर वैठाया गया।
राज्यकार्य संभालने के साथ साथ जव स्रतिस का प्रभाव वीकानेर के
सरदारों पर जम गया तो उसने राज्य दवा वैठने का अपना विचार उनके
सामने प्रकट किया और उनमें से अधिकांश को जागीरे आदि देकर
अपने पक्ष में कर लिया। कुछ सरदार उसके विपक्ष में भी रहे, परन्तु जब
उसने नौहर, अजीतपुर, सांखू आदि पर आक्रमण किया उस समय वे सब
के सब अपने अपने स्थानों में शांत वैठे रहे। अनन्तर उसने वीकानेर के
स्वामी प्रतापिस का भी अंत करने का निश्चय किया, परन्तु इस कार्य
में उसकी वड़ी विहन वाधक हुई। उसके रहते कृतकार्य होने की

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात, जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट; शैज़ेटियर भ्रॉब् दि शीकानेर स्टेट; ए॰ ७३। महाराजा राजसिंह के स्मारक लेख (देखो ऊपर ए॰ ३६२, टिप्त्य संख्या ३) में भी एक सेवक के उसके साथ जल मरने का उल्लेख है। संग्राम-सिंह के वंशजों के घ्रधिकार में बीकानेर राज्य के भ्रन्तर्गत सीलवे का टिकाना है।

<sup>(</sup>२) दयालटास की रयात; जि॰ २, पन्न ६४ ।

<sup>( 3 )</sup> जप्रसिंह का क्या परिणाम हुआ यह पता नहीं चलता। यहि वास्तव में इस प्राम का कोई पुत्र था तो यही कहना पदेगा कि सुरतसिंह की प्रवलता के कारण उसने कोई यापा रपस्थित नहीं की।

संभावना न देख उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नरवर के फछवाहे के साथ कर दिया। उसके विदा होने के वाद ही प्रतापिसह महलों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता है कि स्र्रतिसंह ने अपने हाथों से उसका गला घोटा थां।"

टॉड ने प्रतापसिंह का एक वर्ष तक गद्दी पर रहना लिखा है, परन्तु यह समय श्रिधक जान पड़ता है। उसने गजिस की मृत्यु विश् सं०१८४४ (ई० स०१७८७) के स्थान में विश् सं०१८४३ (ई०स०१७८६) में होना लिखा है। संभव है इसीसे यह गलती हुई हो, पर टॉड का कथन निर्मूल नहीं है, क्योंकि स्रतिसंह के समय में वह राजपूताने में विद्यमान था। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रमाणों से भी उसके कथन की पुष्टि होती है?।

जोधपुर की ख्यात में लिखा है कि सूरतिसंह के गद्दी बैठने के कुछ दिनों वाद विजयसिंह ने उससे कहलाया कि तुम राजिसिंह के पुत्र (प्रतापिसंह) को गद्दी से हटाकर बीकानर के स्वामी बने हो, श्रतप्य कुछ रुपये भरो नहीं तो सुख से राज्य करने न पाश्रोगे। तब स्रतिसंह ने कहलाया कि मेरे लिए टीका भेजो (शर्थात् मुके राजा स्वीकार करों) तो में तीन लाख रुपये दूं। श्रनन्तर जोधपुर से टीका श्राने पर स्रतिसंह ने रुपये भेज दिये (जि॰ २, पृ॰ २४६)। किन्तु द्यालदास की ख्यात तथा अन्य किसी पुस्तक में बीकानर से रुपये देने का कुछ भी उल्लेख नहीं है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रतापिसंह श्रपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। ठाकुर बहादुरसिंह लिखित 'बीदावतों की ख्यात' से भी पाया जाता है कि राजसिंह के बाद प्रतापिसंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा ( ए० २३६ )।

इन प्रमाणों के श्रतिरिक्त कृष्णाजी के उपर्युक्त मराठी पत्र (देखों जपर प्र॰ ३६३ का टिप्पण) में भी लिखा है कि राजसिंह का किया-कर्म हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारीं में स्रतिसिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के लिए मेरे बबे भाई की ऐसी दशा हुई वह मुक्ते नहीं चाहिये, उन्होंने राजसिंह के पुत्र श्रतापसिंह को गद्दी पर विठा दिया श्रीर शासक की वाल्यावस्था होने के कारण सब राज्य-कार्य स्रतिसिंह करने छगा।

<sup>(</sup>१) टॉड, राजस्थान, जि०२, ए० ११३८-४०।

<sup>(</sup>२) पाउलेट लिखता है कि ख्यात ने तो प्रतापिसह के सम्बन्ध में मौन धारण किया है, परन्तु वह ध्रपने पिता के पीछे जीवित था और सुरतिसह के हाथों मारा गया (पाउलेट, गैज़ेटियर घाँव दि वीकानेर स्टेट; ए० ७३)।

श्चतएव यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि प्रतापिसह राजिसह के पश्चात् वीकानेर का स्वामी हुआ था श्वीर कम से कम पांच महीने उसका राज्य रहा।

कृष्णाजीका पत्र इस घटना के केवल ढेढ़ मास वाद का लिखा हुआ होने से इसपर आविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। कृष्णाजी जोधपुर से अपने स्वामी के पास समय समय पर वहां का हाल लिखा करता था, उसी सिलसिले में उसने यह घटना भी छपने स्वामी को लिखी थी। संभव है कि पहले तो सूरतिसह ने कुछ दिनों तक ठीक तौर नसे राज्य-कार्य चलाया हो, पर ऐसा जान पढ़ता है कि वाद में उसकी नीयत यदल गई, जिससे प्रतापिसह को मारकर वह स्वयं राज्य का आधिकारी वन वैठा, जैसा कि ठाँड ने भी लिखा है।

उपर्युक्त प्रमाणों के वलपर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्रतापित का प्रमान पिता के वाद वीकानेर का स्वामी हुआ। था, किन्तु द्यालदास ने यह सारी की सारी घटना छिपा डाली है। स्रतिसंह के पुत्र का आश्वित होने के कारण उस(द्यालदास) का ऐसा करना स्वामाविक ही है। ऐसा ही राज्य के आश्वित व्यक्तियों के लिखे हुए इतिहास-प्रन्थों में अब तक पाया जाता है। द्यालदास राजिसह की मृत्यु वि॰ संवत १८४४ वैशाख सुदि ८ (ई॰ स॰ १७८७ ता॰ २४ अप्रेल) एवं स्रतिसंह की गदी-मशीनी उसी संवत के आश्विन मास में होना लिखता है। इन दोनों घटनाओं में लगभग पांच मास का अन्तर है। यदि द्यालदास का कथन ठीक माना जाय तो यही कहना पढ़ेगा कि इस अवधि में वीकानेर का सिंहासन शासक-विहीन पढ़ा रहा, पर ऐसा होना संभव नहीं। इनलिए यह मानना पढ़ता है कि इस धीच बीकानेर पर प्रतापित का जासन रहा, जैसा कि टॉड और पाउलेट ने लिखा है। प्रतापित के मृत्यु समरक के लेख में उसके मरने का संवत, मास, पक्ष, तिथि आदि नहीं है और न उसे महाराजा ही लिखा है। उसमें केवल इतना ही लिखा है—

.....प्रतापसिंघजी देवलोकं प्राप्तः । तस्येयं पादुका छत्रिका स्थापिता । सा चिर तिष्ठतु ॥

यह स्मारक स्रतिमृह के समय में ही खगाया गया होने से इसमें संवत्, माछ, पत्र ब्रादि नहीं दिये हैं।

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति     | প্রয়ুত্ত      | शुद्ध                |
|-------|------------|----------------|----------------------|
| ¥     | १४         | कि             | की 🤍                 |
| 5     | २७         | ई० स० १८७६     | ई० स० १६१३           |
| 3     | 8          | वि० सं० १६३४   | वि० सं० १६६६         |
| १४    | २४         | के             | की                   |
| २१    | टि० १, प   | ०३ ददेरा       | दरेरा                |
| २२    | १०         | घहं            | दबहं                 |
| 35    | २७         | गद्दी          | गद्दी                |
| ध२    | २४         | श्रन्य         | नगर के भीतर          |
| 88    | =          | तीन सौ         | सात सी               |
| 8X    | 134        | रतनविवास       | रतननिवास             |
| ६२    | २२         | की             | के                   |
| र्ष   | \$0        | गंगानहर        | गंगनहर               |
| ७२    | २          | को             | के लिए               |
| "     | "          | त्तिये         | लिखे                 |
| 39    | ×          | <b>उपाधी</b>   | <b>उ</b> पाधि        |
| ११३   | 8          | <b>उदयक</b> रण | उदयकरण का पुत्र      |
| १२४   | ន          | वैरसन्त        | वैरसी                |
| १२७   | ¥          | 11             | 33                   |
| १३७   | १४         | "<br>उदयकरण    | "<br>उदयकरण के पुत्र |
| १६६   | टि० १, पं० | ४ लिया श्रीर   | कर                   |
| १६७   |            | २ कामरां       | <b>हुमायूं</b> ,     |
| १७६   | टि० १, पं० |                | पत्र                 |
| \$ 60 | १३         | ३८             | ३७                   |

| पृष्ठ              | पंक्ति       | <b>अ</b> शुद्ध       | शुद्ध        |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| २०१                | १०           | श्राश्रय             | समय          |
| २११                | १०           | वंशज                 | पुत्र        |
| <b>२</b> १२        | १            | का                   | को           |
| ,,                 | १७           | डांडसर               | डांडूसर      |
| २३२                | २            | मुंगलों              | मुगलों       |
| २५४                | x            | <del>र</del> वामी    | शासक         |
| २६६                | २२           | भेजा                 | भेजा गया     |
| <i><b>ર</b>૭</i> ૪ | 3            | दाराशिकोह            | शुजा         |
| २६४                | १२           | <b>श्रिधकांश</b>     | कतिपय        |
| ३००                | हि०३, पं०३   | महाराणा              | महाराजा      |
| ३०४                | ø            | सरदार श्रादि         | व्यक्ति      |
| ३११                | टि०२, पं०२   | Ão                   | पत्र         |
| ३१६                | टि० १, पं० २ | १४२                  | १४१          |
| इ२२                | २०           | वीकानेर              | वहीं         |
| ३३४                | टि० १, पं० ३ | ६१                   | ६०           |
| ३४३                | 3            | करते थे              | करता था      |
| ३४८                | १            | रावल                 | राव          |
| 55                 | ११           | नियुक्ति की          | नियुक्ति हुई |
| ३४८                | 8            | कद्                  | क़ैद         |
| ३६४                | टि०२, पं०६   | ६ <del>स्</del> वामी | स्वामी       |